#### GOVERNMENT OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 40160
CALL No. Sa7N Dvi[Dvi

D.G.A. 79.

प्रकाशक क्षेत्र प्रकाशक क्ष्म तथा पुस्तक क्ष्म चिक्र ता



नाट्चशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशस्पक



# नाटचशास्त्र को भारतीय परम्परा

# दशरूपक

( धनिक की वृत्ति सहित )



グラムシの

हजारीप्रसाद द्विवेदी पृथ्वीनाथ द्विवेदी

Sa7N Dvi/Dvi



राजवन्मल प्रकाशत

दिल्ली: पटना

 १६६३ : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली प्रथम संस्करण, १६६३

NATYA SHASTRA KI BHARTIYA PARAMPARA Aur

DASHROOPAK

by

Hazariprasad Dwivedi

Prathwinath Dwivedi

मृत्य : १०.००

Price: Rs. 10,00

40160 209.63 Sa 74/ Dui/Dui

3 11 . . . A.

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,

न फ़्रीज बाजार, दिल्ली-६

शाखा : साइन्स कालेज के सामने, पटना-६

मुद्रक: श्री सत्यत्रकाश गुप्ता, नवीन प्रेस, दिल्ली

# क्रम

| नाटचशा | स्त्र वी भारतीय परम्परा | १         |
|--------|-------------------------|-----------|
|        | प्रथम प्रकाश            | <i>७७</i> |
|        | द्वितीय प्रकाश          | १४१       |
|        | तृतीय प्रकाश            | २०३       |
|        | चतुर्थ प्रकाश           | २३३       |
|        | घनिक की संस्कृति वृत्ति | ३१५       |



# नाटच-शास्त्र की भारतीय परम्परा

## १. नाट्य-वेद ग्रौर नाट्य-शास्त्र

भारतीय 'नाट्य-शास्त्र' के ब्रारम्भ में (१-१-४२) एक कथा दी गई है। उसमें बताया गया है कि कभी श्रनध्याय के समय जब भरत मृति शान्त भाव से बैठे हुए थे, आत्रेय प्रभृति मुनियों ने उनसे जाकर प्रक्त किया कि भगवन्, ग्रापने जो वेदसम्मित 'नाट्य-वेद' ग्रथित किया है, वह कैसे उत्पन्न हुम्रा भीर किसके लिये बनाया गया; उसके भ्रंग, प्रमाण और प्रयोग किस प्रकार होते हैं, यह बताने की कृपा करें। भरत-मुनि ने बताया कि वैवस्वत मनु के समय त्रेता युग प्राप्त हुआ और काम तथा लोभवश लोग ग्राम्य-धर्म की ग्रोर प्रवृत्त हो गए तथा ईष्यां भौर कोघ से मूढ़ होकर वे अनेक प्रकार के सुख-दु:खों के शिकार होने लगे । लोकपालों द्वारा प्रतिष्ठित जम्बूद्वीप जब देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और नागों से समाकान्त हो गया, तब इन्द्र प्रभृति देवताओं ने न्नह्या से जाकर कहा कि ''हे पितामह, हम ऐसा कोई 'क्रीडनीयक' या बेल चाहते हैं जो दृश्य भी हो भ्रीर श्रव्य भी हो; जो वेद-व्यवहार है वह शुद्र जाति को सिखाया नहीं जा सकता, ग्रतएव श्राप सब वर्णों के योग्य किसी पाँचवें वेद की मृष्टि कीजिए !" ब्रह्मा ने 'एवमस्तु' कहकर सब देवों को विदा किया, चारों वेदों को समाधिस्थ होकर स्मरण किया श्रौर संकल्प किया कि मैं धर्म, श्रर्थ श्रौर यश का साधन. उपदेशयुक्त, शास्त्र-ज्ञान-सर्गन्वत, भावी जनता को समस्त कर्मों का अनुदर्शन कराने वाला, समस्त शास्त्रार्थों से युक्त, सब शिल्पों का प्रद-शंक, इतिहासयुक्त 'नाट्य' नामक वेद बनाऊँगा । उन्होंने 'ऋग्वेद' से पाठ्य- प्रंच लिया, 'सामवेद' में गीत का ग्रंश, 'यजुर्वेद' से श्रभिनय श्रीर 'श्रथंवंवेद' से रसों का संग्रह किया। 'नाट्य-वेद' का निर्माण करके ब्रह्मा ने प्रचार करने के उद्देश्य से उसे देवताश्रों को दिया। परन्तु इन्द्र ने उनसे निवेदन किया कि देवता लोग इस नाट्य-कर्म के ग्रहण, धारण, ज्ञान ग्रीर प्रयोग में श्रसमर्थ हैं। इस काम को वेदों के रहस्य जानने वाले संशित-त्रत मुनियों को देना चाहिए। ब्रह्मा ने इसके बाद भरत मुनि को बुलाकर ग्राज्ञा दी कि तुम अपने सौ पुत्रों के साथ इस 'नाट्य-वेद' के प्रयोक्ता बनो! पितामह की ग्राज्ञा पाकर भरत मुनि ने ग्रपने सौ पुत्रों को इस 'नाट्य-वेद' का उपदेश दिया। इस प्रकार यह 'नाट्य-वेद' पृथ्वी-तल पर ग्राया।

यह कहानी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि वेदों से भिन्न पाँचवां वेद होते हुए भी 'नाट्य-वेद' के मुख्य श्रंश चारों वेदों से ही लिये गए है। दूसरा यह कि यद्यपि इसके मूल तत्त्व वेदों से गृहीत हैं, तथापि यह स्वतन्त्र वेद है और अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी दूसरे का मुखापेक्षी नहीं। तीसरा यह कि यह वेद अन्य वेदों की तरह केवल ऊँची जातियों के लिए नहीं है बल्कि सार्वर्याणक है, श्रोर चौथी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक श्राचार श्रोर किया-परम्परा के प्रवित्ति होने के बहुत बाद त्रेता युग में इस शास्त्र का निर्माण हुआ। उस समय जम्बूद्वीप देवता, दानव, यक्ष, राक्षस और नागों से समाकान्त हो चुका था; यानी भारतवर्ष में बहुत-सी नयी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था।

भारतीय परम्परा यह है कि किसी भी नये शास्त्र के प्रवर्त्तन के समय उसका मूल वेदों में अवश्य खोजा जाता है। वेद ज्ञान-स्वरूप हैं, उनमें त्रिकाल का ज्ञान बीज-रूप में सुरक्षित है। भारतीय मनीषी अपने किसी ज्ञान को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना नहीं मानते। 'नाट्य-वेद' की उत्पत्ति की कथा में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, परन्तु इस शास्त्र को वेद की मर्यादा देने का एक और अर्थ भी है। इसमें कुछ ऐसी बातें

हैं जो प्रसिद्ध चार वेदों में नहीं हैं धौर उनके लिए यह 'नाट्य-वेद' ही 'स्वतः प्रमाण' वाक्य हैं। किसी शास्त्र को वेद कहने का मतलब यह है कि वह स्वयं ग्रंपना प्रमाण है, उसके लिए किसी ग्रंप्य ग्राप्त वाक्य की ग्रंपेक्षा नहीं। मनु ने साक्ष्मत् धर्म के कारण को चतुर्विध बताया है—श्रुति, स्मृति, सदाचार ग्रौर ग्रंपने-ग्रापको प्रिय लगने वाली बात। परन्तु य चारों समान रूप से स्वतन्त्र नहीं। स्मृति उतनी ही ग्रहणीय है जितनी कि श्रुति से सम्बित है; सदाचार उतना ही ग्रहणीय है जितनी कि श्रुति ग्रीर स्मृति से सम्बित है ग्रीर ग्रंपनी प्रिय बात उतनी ही दूर तक स्वीकार्य है जितनी दूर तक वह श्रुति, स्मृति ग्रौर सदाचार के ग्रविरुद्ध हो। धर्म के ग्रन्तिम तीन कारण श्रुति से मर्यादित हैं। मनु जिसे श्रुति समभते हैं उसमें ऐसी बहुत-सी बातों का समावेश नहीं रहा होगा जो नाट्य-वेद में गृहीत हैं। इसलिये 'नाट्य-शास्त्र' के ग्रारम्भ में इसे श्रुति की मर्यादा दी गई है।

जब से नये ढंग की शोध-प्रथा प्रचलित हुई है तब से 'नाट्य-वेद' के विषय में प्राधुनिक ढंग के पण्डितों में अनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना चल पड़ी है। यह भी विचार का विषय बना हुआ है कि 'नाट्य-शास्त्र' को पाँचवाँ वेद क्यों कहा गया। वे कौनमी ऐसी बातें थीं जो इस शास्त्र के प्रवित्तत होने के पहले वैदिक आयों में प्रचलित थीं और कौन-सी ऐसी बातें हैं जो नयी हैं? फिर जो नयी हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या यवन आदि विदेशी जातियों से भी कुछ लिया गया, या यहाँ की आयतिर जातियों में प्रचलित प्रथाओं से उन्हें ग्रहण किया गया? इन जल्पना-कल्पनाओं का साहित्य काफ़ी बड़ा और जटिल है। सबकी पुनरावृत्ति करना न तो यहाँ आवश्यक ही है और न उपयोगी ही। 'नाट्य-शास्त्र' की कथा से इतना तो स्पष्ट ही है कि नाटकों में जो पाठ्य-ग्रंश होता है उसका मूल रूप 'ऋग्वेद' में मिल जाता है, जो गेय अंश है वह भी 'सामवेद' में प्राप्त हो जाता है और जो रस है उसका मूल रूप 'अथवें' वेद में प्राप्त हो जाता है। कम-से-कम 'नाट्य-शास्त्र'

के रचयिता को इसमें कोई सन्देह नहीं था।

ग्राधुनिक पण्डितों को भी इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि 'ऋग्वेद' में ग्रनेक स्थल हैं जो निर्विवाद रूप से संवाद या 'डायलॉग' हैं। कम-से-कम पन्द्रह ऐसे स्थल तो खोजे ही जा सकते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से संवाद या संवाद का ग्राभास मिल जाता है। 'ऋग्वेद' १०।१० में यम ग्रौर यमी का प्रसिद्ध संवाद है तथा १०।६५ में पुरुरवा ग्रौर उर्वशी की बातचीत है। दवें मण्डल के १००वें सुकत में नेम भागव ने इन्द्र से प्रार्थना की ग्रौर इन्द्र ने उसका उत्तर दिया। कहीं-कहीं तीन व्यक्तियों के भी संवाद मिलते हैं। प्रथम मण्डल के १७९वें मुक्त में इन्द्र, ग्रदिति ग्रौर वामदेव का संवाद है। १०वें मण्डल के १०५वें सुकत में इन्द्र-दूती सरमा ऋपने सारमेय पुत्रों के लिए पणियों के पास जाती है भीर उनसे जमकर बात करती है । कुछ ऐतिहासिक-जैसे लगने वाले संवाद भी हैं। विश्वामित्र की नदियों से बातचीत तीसरे मण्डल के ३३वें मुक्त में पाई जाती है और विशष्ठ की अपने पुत्रों के साथ बातचीत सातवें मण्डल के ३३वें सुक्त में सुरक्षित है। ऐसे ही और भी बहत-से सुक्त हैं जिनमें देवताओं की बातचीत है। यद्यपि कभी-कभी ग्राध्निक पण्डित इन सुक्तों के अर्थ के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो पाते; एक पण्डित जिसे संवाद समभता है, दूसरा पण्डित उसे संवाद मानने को प्रस्तुत नहीं । इस प्रकार का भगड़ा कोई नया नहीं है। दशम मण्डल के ६५वें मुक्त को, जिसमें पुरूरवा ग्रीर उर्वशी का संवाद है, यास्क संवाद ही मानते थे; परन्तु शौनक उसे कहानी-मात्र मानते थे।

वेदों में संवाद क्यों आए ? सन् १८६६ में सुप्रसिद्ध पण्डित मैक्समूलर ने प्रथम मण्डल के १६५वें सूक्त के सम्बन्ध में, जिसमें इन्द्र भौर मस्तों की बातचीत है, अनुमान किया या कि यज्ञ में यह संवाद अभिनीत किया जाता था। सम्भवतः दो दल होते थे; एक इन्द्र का प्रतिनिधि होता था, दूसरा मस्तों का। १८६० ई० में प्रो० लेवी ने भी इस बात का समर्थन किया थां। प्रो० लेवी ने यह भी बताया था कि वैदिक

काल में गाने की प्रथा काफ़ी प्रौढ़ हो चुकी थी। इतना ही नहीं, 'ऋग्वेद' शाहराथ में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख है जो उत्तम वस्त्र पहनकर नाचती थीं ग्रौर प्रेमियों को ग्राकृष्ट करती थीं। 'ग्रथवंवेद' में (७।१।४१) पुरुषों के भी नाचने ग्रौर गाने का उल्लेख है। श्री ए॰ बी॰ कीथ ने कार्य-कारण-सम्बन्ध को देखते हुए इस बात में कोई कठिन ग्रापत्ति उपस्थित होने की सम्भावना नहीं देखी कि ऋग्वेद-काल में लोग ऐसे नाटकीय दृश्यों को जानते थे जो धार्मिक हुग्रा करते थे ग्रौर जिनमें ऋत्विक् लोग स्वर्गीय घटनाग्रों का पृथ्वी पर अनुकरण करने के लिए देवताश्रों ग्रौर मुनियों की भूमिका ग्रहण करते थे।

नाटक में जो ग्रंश पाठ्य होता है वह पात्रों का संवाद ही है। 'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता ने जब यह संकेत किया था कि ब्रह्मा ने 'नाट्य-वेद'की रचनाके समय 'पाठ्य-ग्रंश' 'ऋग्वेद' से लिया था तो उनका तात्पर्य यही रहा होगा कि ऋग्वेद में पाए जाने वाले काव्यात्मक संवाद वस्तुतः नाटक के ग्रंश ही हैं। ऐसा निष्कर्ष उन दिनों यजादियों में प्रचलित नाटकीय दृश्यों को देखकर ही निकाला जा सकता है। श्राधुनिक काल के कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेदकालीन यज्ञों में वस्तुतः कुछ श्रभिनय हुन्ना करता था। सारे संसार की प्राचीन जातियों में नाच-गान ग्रीर ग्रिभनय का ग्रस्तित्व पाया जाता है। प्रो० फान श्रडेर ने बताया था कि 'ऋग्वेद' में ग्राए हए संवाद प्राचीनतर भारोपीय काल के आर्यों में प्रचलित नाच, गान श्रीर श्रभिनय के उत्तरकालीन रूप होंगे। सारे संसार में मुब्टि-प्रक्रिया के रहस्य को प्रतीक-रूप में ग्रिभिनीत करने के लिये ग्रनेक प्रकार के मैथुनिक ग्रभिनय प्रचलित थे। प्राचीन ग्रीक लोगों में भी एक प्रकार का शिश्न-नृत्य प्रचलित था, परन्तु इस प्रकार के अनुमान के लिये न तो मूल संहिताओं में ही कोई निश्चित सबूत पाया जाता है और न हजारों वर्षों की भारतीय परम्परा में ही कोई संकेत मिलता है। लुड-विक, पिशेल श्रीर श्रोल्डेलवर्ग-जैसे विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि इन संवाद-मूलक पद्यों के बीच-बीच गद्य का भी समावेश हम्रा करता था, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था। पद्य केवल उन स्थलों पर व्यवहृत होते थे जहाँ बक्ता का भावावेग तीव होता था। इन तीव भावावेग वाले स्थलों को ही इन संवाद-मूलक सुक्तों में संगु-हीत कर लिया गया है। 'शकुन्तला' नाटक से गद्य वाले सभी अंश हटा दिए जाएँ और केवल पद्य ग्रंश ही सूरक्षित रखे जाएँ तो उसकी वही स्थिति होगी जो बहुत-कुछ इन संवादमूलक सुनतों की है। प्रो० पिश्रेल ने इस अनुमान को आर भी आगे बढ़ाया है। उनका अनुमान है कि संस्कृत-नाटकों में जो गद्य और पद्य का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है वह उसी पुरानी यज्ञ-ित्रया से सम्बद्ध नाटकीय तत्त्वों का परवर्ती रूप है। संस्कृत-नाटक में पात्र गच बोलते-बोलते जब भावावेश की स्थिति में ग्राता है तब पद्य बोलने लगता है । परन्तु इस विषय में भी विशाल भारतीय परम्परा एकदम मौन है। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 'नाट्य-शास्त्र' के रचयिता के मन में 'ऋग्बेद' में नाटकों में पाए जाने वाले पाठ्य-तत्त्व के ग्रस्तित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं था। या तो, परम्परया यह प्रचलित था कि 'ऋग्वेद' के संवाद-मूलक पाठ्य-म्रंश किसी प्रकार के नाटकीय प्रदर्शन के ग्रंश हैं, या उन्होंने स्वयं ही किसी धार्मिक उत्सव के अवसर पर इन नाट्य-अंशों को नाटकीय रूप में ग्रभिनीत होते देखा था। भारत मुनि ने 'नाट्य-शास्त्र' के प्रथम भ्रध्याय मे 'रंग-दैवत पूजन' विधि को 'यज-सम्मत' कहा है ' 'यज्ञेन सम्मतं ह्येतद् रंगदैवतपूजनष्'---(१-१२३)। यदि 'नाट्य-सास्त्र' के इस उल्लेख को परम्परा का इंगित मान लिया जाए तो प्रो० पिशेल का <mark>श्रनुमान</mark> सत्य सिद्ध हो सकता है। इतना तो निश्चित है कि 'नाट्य-शास्त्र' का यह कहना (१-१७) कि नाटक के पाट्य-ग्रंश 'ऋग्वेद' से लिए गए है, साधार ग्रौर युक्तियुक्त है। भारतीय नाटकों के विकास में, हमें इस तस्व के लिये बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। वह निद्चित रूप से संहिताओं मे प्राप्त है।

सामवेद' से गीत-ग्रंश लिया गया, यह कहना ठीक ही है। ऋक् या पद्य को साम की योनि कहा गया है। योनि ग्रंथांत् उत्पत्ति-स्थल। ग्राचिक ग्रौर उत्तराचिक, ये सामवेद के दो भाग हैं। ग्राचिक ग्रंथांत् ऋचाग्रों का संग्रह। इसमें ५८५ ऋचाएँ हैं। विटरनित्स ने कहा है कि इसकी तुलना एक ऐसी गान-पुस्तक से की जा सकती है जिसमें गान के केवल एक-एक ही पद्य लय या सुर की याद दिलाने के लिये संग्रह किये गए हों। दूसरी ग्रोर उत्तराचिक ऐसी पुस्तक से तुलनीय हो सकता है जिसमें पूरे गान संगृहीत होते हैं ग्रौर यह मान लिया नया होता है कि सुर या लय पहले से ही जाने हुए हैं। कहने का ग्रंथ है कि मामवेद एक ग्रत्यधिक समृद्ध संगीत-परम्परा का परिचायक ग्रन्थ है। इसलिये शास्त्रकार का यह कहना कि 'नाट्यवेद' में गीत सामवेद से लिए गए हैं, युक्तियुक्त ग्रौर साधार है।

शास्त्र का दावा है कि 'नाट्य-वेद' में जो ग्रिभिनय है वह 'यजुर्वेद' से लिया गया है। 'यजुर्वेद' ग्रध्वर्युवेद कहलाता है। पतञ्जलि ने 'महाभाष्य' में बताया है कि उसकी १०१ शाखाएँ थीं। यज्ञ में ग्रध्वर्यु लोग 'यजुर्वेद' के मन्त्रों का पाठ करते हैं। इस वेद की पाँच शाखाएँ या पाँच विभिन्न पाठ प्राप्त हैं।

१. 'काठक' अर्थात् कठ लोगों की संहिता, (२) 'कपिष्ठल-कठ-मंहिता' कुछ थोड़ी-सी भिन्न ग्रीर अपूर्ण हस्तिलिपियों में ही प्राप्त हुई है, (३) 'मैत्रायणी संहिता' अर्थात् मैत्रायणीय परम्परा की संहिता, (४) 'तैत्तिरीय मंहिता' या आपस्तम्ब संहिता (इन चारों में बहुत माम्य है। इन्हें कृष्ण यजुर्वेद की गाखा कहते हैं।) तथा (५) 'वाज-सनेयी संहिता' शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कहलाती है। इसका नाम 'याज्ञवल्क्य वाजसनेयी' के नाम पर पड़ा। यही इस शाखा के आदि आचार्य थे। इसकी भी दो शाखाएँ प्राप्त हैं, कष्व ग्रीर माध्यन्दिनीय।

'यजुर्वेद भाष्य' की भूमिका में महीधर ने लिखा है कि व्यास के शिष्य वैशम्पायन ने अपने याज्ञवल्क्य इत्यादि शिष्यों को चारों वेद पढाए। एक दिन वैशम्पायन कृद्ध होकर याज्ञवल्क्य से बोले कि तुने मुभसे जो कुछ पढ़ा है उसे छोड़ दे। गुस्से में याज्ञवल्क्य ने भी जो पढ़ा था, सब उगल दिया, जिसे गुरु की ग्राज्ञा से वैशम्पायन के शिष्यों ने तीतर बनकर खा लिया। यही उद्घान्त ज्ञान 'तैतिरीय संहिता' है। याज्ञवल्क्य ने तपस्या करके सुर्य से 'शुक्ल यजुर्वेद' प्राप्त किया । सुर्य से प्राप्त होने के कारण ही इसका नाम 'ज्ञुक्ल यजुर्वेद' पड़ा श्रौर इसके विरोध में 'तैतिरीय शाखा' का नाम 'कृष्ण यजुर्वेद' पड़ा िग्राधुनिक पण्डितों ने दोनों वेदों की विषय-वस्तु पर विचार करके बताया है कि शुक्ल का ग्रर्थ है ... सुसम्पादित, स्पष्ट ग्रौर साफ़ जबिक कृष्ण का ग्रर्थ है ग्रसम्पादित, ग्रस्पष्ट ग्रौर घिचिर-पिचिर । 'कृष्ण यजुर्वेद' में ऐसे बहुत-से ग्रंश हैं जो ब्राह्मण-ग्रन्थों के ग्रंश-से जान पड़ते हैं। शुक्ल में यह बात नहीं है। वह विशुद्ध मन्त्रों की संहिता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि रावण-कृत वेद-भाष्य इसमें मिल गया है, इसलिये इसे कृष्ण या काला कहा गया है। 'शुक्ल यजुर्वेद' की 'माध्यन्दिनीय शाखा' ही सम्भवतः पुराना श्रौर प्रामाणिक यजुर्वेद है। इसकी उक्त दोनों शाखाश्रों में ब्रन्तर बहुत कम है। माध्यन्दिनीय शाखा पुरानी मानी जाती है, उसी का प्रचार भी ग्रधिक है। ग्राधुनिक पण्डितों का विश्वास है कि इसके ४० अध्यायों में अन्तिम १५ (या २२) परवर्ती हैं, प्रथम भाग पुराना ।

'यजुर्वेद' में कुछ अंश ऐसे अवश्य मिल जाते हैं जो यज्ञ-किया की विधियों को बताते हैं जिनमें थोड़े-बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो अभिनय की कोटि में आ सकते हैं। आधुनिक ढंग के विद्वानों ने यज्ञ के सोम-विक्रय प्रकरण को और महावत के विविध अनुष्ठानों को एक प्रकार का नाटकीय अभिनय ही माना है। इसी प्रकार अन्य याज्ञिक अनुष्ठानों में भी कुछ ऐसे अनुष्ठान मिल जाते हैं जो नाटकीय अभिनय की कोटि में आ जाते हैं। यह सत्य है कि इन अनुष्ठानों को नाटक नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध नाटक वह है जहां अभिनेता जान-बूक्षकर किसी दूसरे

व्यक्ति की भूमिका में उतरता है, स्वयं ग्रानन्दित होता है ग्रीर दूसरों को ग्रानन्द देता है। 'यजुर्वेद' में इस श्रेणी का नाटक खोजना व्यर्थ का परिश्रम-मात्र है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि याज्ञिक किया के अनुष्ठान में ऐसी कुछ बातें ग्रा मिली हैं जो उन दिनों के साधारण जन-समाज में प्रचलित नाच-गान ग्रीर तमाशों से ली गई होंगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे लोक-नृत्य श्रौर लोक-नाट्य उन दिनों प्रचलित अवस्य थे। 'कौशीतकी ब्राह्मण' (२४।५) में नृत्य-गीत ग्रादि को कलाग्रों में गिनाया गया है। 'पारस्कर गृह्यमूत्र' में ( २-७-३) द्विजातियों को यह सब करने की मनाही है। इसलिये यह सरलता से अनुमान किया जा सकता है कि उन दिनों लोक में बहुत-से नृत्य, गीत, नाट्य प्रचलित थे। लोग उनकी कद्र भी करते थे, परन्तु ग्रत्यन्त नैतिकतावादी ब्राह्मण उनसे बचने का भी प्रयत्न करते थे। वेदों का वालावरण पवित्रता का वातावरण है, श्रीर बाह्मण-विश्वास के अनुसार ऐसा कोई काम द्विजों को नहीं करना चाहिए जिससे चरित्रगत पतन की सम्भावना हो। इस-लिये यद्यपि नृत्य, नाट्य ग्रादि की मनोरञ्जकता उन्होंने ग्रस्वीकार नहीं की, किन्तु उन्हें भले ग्रादिमयों के योग्य भी नहीं माना । जो हो, शास्त्र में यह बताया गया है कि नाटकों में जो अभिनय-तत्त्व है वह 'यजुर्वेद' से लिया गया है। इस वक्तव्य को समभने के लिये जिस प्रकार यह ग्रावश्यक है कि हम समभें कि यजुर्वेद क्या है, उसी प्रकार हम यह भी समभें कि नाट्य-शास्त्र ने 'ग्रभिनय' किस वस्तु को कहा है।

'नाट्य-शास्त्र' में ग्रिभिनय शब्द बहुत व्यापक ग्रथों में व्यवहृत हुग्रा है। इसमें नाटक के प्रायः सभी तत्त्व ग्रा जाते हैं। वेश-विन्यास भी इससे ग्रलग वस्तु नहीं ग्रौर रंगमंच की सजावट भी उसके ग्रन्तर्गत ग्रा जाती है। वस्तुतः पाठ्य-गान ग्रौर रस के ग्रतिरिक्त जो-कुछ भी नाटक में किया जा सकता है वह सब ग्रिभनय के ग्रन्तर्गत ग्राता है ग्रौर पाठ्य-गान ग्रौर रस के भी सभी ग्राश्रय ग्रौर उपादान ग्रिभनय के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं, इसलिये नाट्य-शास्त्रीय परम्परा में जब ग्रिभनय शब्द का व्यवहार होता है तो वस्तुतः कुछ भी छूटता नहीं।

कुछ लोगों ने 'नाट्य-शास्त्र' के अभिनय' शब्द का अर्थ 'इमिटेशन' (ग्रनुकरण) ग्रौर 'जेश्चर' (भाव-भंगी) किया है, जो ठीक नहीं है। यह समभता भूल है कि अभिनय में केवल अंगों की विशेष प्रकार की भंगिमाएँ ही प्रधान स्थान प्राप्त करती है। ग्रिमनय के चारों ग्रंगों-श्रर्थात श्रांगिक, वाचिक, श्राहार्य श्रीर सात्त्विक-पर समान भाव से जोर दिया गया है। ग्रांगिक श्रयति देह-सम्बन्धी ग्रभिनय उन दिनों चरम उत्कर्ष पर था। इसमें देह, मुख और चेष्टा के अभिनय शामिल थे। सिर, हाथ, कटि, वक्ष, पाइवं ग्रौर पैर इन ग्रंगों के सैकडों प्रकार को ग्रभिनय 'नाट्य-शास्त्र' में ग्रौर 'ग्रभिनय दर्पण' ग्रादि यन्थों में गिनाए गए है। 'नाट्य-शास्त्र' में बताया गया है कि किस ग्रंग या उपांग के ग्रिभिनय का क्या विनियोग है, ग्रर्थात् वह किस ग्रवसर पर ग्रिभिनीत हो सकता है। फिर नाना प्रकार की घूमकर नाचने-गाने वाली भंगिमाध्रों का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। फिर वाचिक अर्थात वचन-सम्बन्धी ग्रभिनय को भी उपेक्षणीय नहीं समभा जाता था। 'नाट्य-शास्त्र' में कहा गया है ( १५-२ ) कि वचन का ग्रिभनय बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह नाट्य का शरीर है, शरीर भीर पोशाक के ग्रभिनय वाक्यार्थ को ही व्यञ्जित करते हैं। उपयुक्त स्थलों पर उपयुक्त यति भ्रौर काक्र देकर बोलना, नाम-भ्राख्यात-निपात-उपसर्ग-समास-तद्धित, विभिनत-सन्धि श्रादि को ठीक-ठीक प्रकट करना. छन्दों का उचित ढंग से प्रयोग करना, शब्दों के प्रत्येक स्वर भौर व्यञ्जन का उपयुक्त रीति से उच्चारण करना, इत्यादि बातें श्रभिनय का प्रधान स्रंग मानी जाती थीं । परन्तु यही सब-कुछ नहीं या । केवल शारीरिक श्रीर वाचिक अभिनय भी अपूर्व माने जाते थे। स्राहार्य श्रीर वस्त्रा-लङ्कारों की उपयुक्त रचना भी ग्रिभिनय का ग्रंग समभी जाती थी। यह चार प्रकार की होती थी — पुस्त, ग्रलङ्कार, ग्रङ्ग-रचना ग्रौर संगीत। नाटक के स्टेज को ग्राज के समान 'रियलिस्टिक' बनाने का ऐसा पागन- पन तो नहीं था, परन्तु पहाड़, रथ, विमान ग्रादि को यथार्थ का कुछ रूप देने के लिये तीन प्रकार के पुस्त व्यवहृत होते थे। वे या तो बाँस या सरकण्डे से बने होते थे, जिन पर कपड़ा या चमड़ा चढ़ा दिया जाता था, या फिर यन्त्र ग्रादि की सहायता से फर्जी बना लिए जाते थे, या फिर ग्रिभनेता ऐसी 'चेष्टा' करता था जिसमें उन वस्तुग्रों का बोध प्रेक्षक को हो जाए (२३-५४-७)। इन्हें क्रमशः सन्धिम, व्यञ्जिम ग्रीर चेष्टिम पुस्त कहते थे। ग्रलङ्कार में विविध प्रकार के माल्य, ग्राभरण, वस्त्र ग्रादि की गणना होती थी। ग्रङ्ग-रचना में पुरुष ग्रीर स्त्रियों के वहुतिय वेप-विन्यास शामिल थे। प्राणियों के प्रवेश को संजीव कहते थे (२३-१५२), परन्तु इन तीनों प्रकार के ग्रीभनयों से कहीं ग्रीधक महत्त्व-पूर्ण ग्रीभनय सात्विक था। भिन्न-भिन्न रसों ग्रीर भावों के ग्रीभनय में ग्रीभनेता या ग्रीभनेत्री की वास्तविक परीक्षा होती थी।

'यजुर्वेद संहिता' में बताए हुए याज्ञिक विधानों में नि.सन्देह स्रिभिन्य के ऊपर बताए गए अनेक तत्त्व मिल जाएँगे। इसिलये शास्त्रकार ने अभिनय को 'यजुर्वेद' से गृहीत बताया है। क्योंकि अथवंवेद में मारण, मोहन, वशीकरण श्रादि अभिचार पाए जाते हैं। इसमें जिन लोगों पर ये अयोग किए जाते हैं उनके स्थानापन्न किसी का अवधारण होता है जो नाटक के विभावादि के ममान ही हैं और साथ ही इसमें मारणादि अभिचारों के समय सिहरन, कम्पन श्रादि अनुभाव तथा धृति, प्रमोद आदि संचारी भाव भी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार विभाव-अनुभाव-संचारी भाव का योग, जिससे रस-निष्पत्ति हुग्रा करती है, इसमें मिल जाता है। अभिनवगुष्त का मत है कि इसीलिये इसको अथवंवेद से ग्रहण किया हुग्रा वताया गया है। 'अथवंवेद' से रसों के ग्रहण करने का अनुमान भी उचित और संगत है।

#### २. विधि ग्रौर ज्ञास्त्र

'नाट्य-वेद' के दो ग्रग हैं--विधि ग्रौर शास्त्र । भरत मुनि ने प्रथम

ग्रध्याय के १२५वें क्लोक में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति 'यथाविधि' ग्रौर 'यथाशास्त्र' पूजा करेगा वह शुभ फल प्राप्त करेगा ग्रौर ग्रन्त में स्वर्ग-लोक में जाएगा---

> यथाविधि यथाञ्चास्त्रं यस्तु पूजां करिष्यति । स लप्स्यते ग्रुभानर्थान् स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ (१-१२४)

दूसरे से पाँचवें ग्रध्याय तक विधि पर बड़ा जोर है। विधि-दृष्टकर्म (२-६६) से सभी कार्यों को करने को कहा गया है। काष्ठ-विधि
(२-७६). भित्ति-कर्म-विधि (२-५३). द्वार-विधि (३-२२), मन्त्रविधान (३-४६), ग्रासारित विधि (४-२६२), वृत्ताभिनय-विधि
(४-२६२), नृत्याभिनय-वादित सम्बन्धी वस्तुक विधि (४-२६४),
ताण्डव-प्रयोग-विधि (४-३२१), गीतक-विधि (५-६०), रंगसिद्धि के
पश्चात् काव्य-निरूपण विधि (५-१४०), पूर्व-रंग विधि, (५-१७२ ग्रीर
१७६) इत्यादि ग्रनेक विधियों का उल्लेख है। दर्जनों स्थानों पर विधिलिङ् की किया का प्रयोग है। मीमांसकों के अनुसार श्रुति का तात्पर्य
केवल विधि से है। जहाँ विधि लिङ् का प्रयोग होता है वही श्रुति होती
है। नाट्य-शास्त्र इन विधियों पर बहुत जोर देता है ग्रीर स्थान-स्थान
पर स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि यह विधि ग्रवन्य करणीय है। जो इस
विधि को छोड़कर श्रुपनी इच्छा से इसका प्रयोग करता है वह तियंग्
योनि को प्राप्त होता है ग्रीर विनाश (ग्रुपचय) का शिकार होता है—

यश्चेमं विधिमुत्सुज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत् । प्राप्नोत्यपचयं घोरं तियंग्योनि च गच्छति ॥ (५-१७३)

श्रौर----

यस्त्वेवं विधिमुत्सृज्य यथेष्टं सम्प्रयोजयेत् । प्राप्नोत्यपचयं शौध्रं तिर्यग्योनि च गच्छति ॥ (३-६८)

पाँचवें अध्याय के बाद विधि शब्द कम आता है। अन्तिम अध्यायों में वह फिर बहुलता से आने लगता है। स्पष्ट ही 'नाट्य-वेद' का श्रुतित्व इन विधियों में है। कई स्थानों पर 'अनेनेव विधानेन'-जैसे वाक्यांशों का प्रयोग आता है, जिसमें शास्त्रकार 'एव' पद देकर ग्रन्थ विधियों का तिरस्कार करते हैं।

विधि के बाद जो बचता है, वह शास्त्र है। साधारणतः इसके लिये 'नाट्यम्' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें युक्ति-तर्क और प्रयोग-पाठ्य का निर्देश है। छठे और सातवें अध्याय में रस और भावों को समभाया गया है। इन अध्यायों में विधि शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ है। यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि विधि और शास्त्र विलकुल अलग करके दिखाए जा सकते हैं, पर इतना निश्चित जान पड़ता है कि विधि साधारणतः अभिनेताओं को दृष्टि में रखकर निर्दिष्ट हुए हैं और शास्त्र अभिनेता, सामाजिक और किव या नाटककार सबको ध्यान में रखकर रचित हुआ है।

#### ३. नाट्य-वेद में विस्तार

ब्रह्मा ने जब नाट्य-वेद की सृष्टि की तो उसमें स्वयं ही इतिहास का जोड़ दिया और इन्द्र को आज्ञा दी कि इसका प्रयोग देवताओं से कराओ, लेकिन इन्द्र ने कहा कि इसके ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग की शिक्त देवताओं में नहीं है। केवल मुनि लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इन्द्र के कथन का तात्पर्य यह था कि देवता भोग-योनि है, उस योनि में किया-शिक्त नहीं होती जबिक मनुष्य में ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग की शिक्त होती है। तात्पर्य यह है कि नाटक केवल अनुकरण-मात्र नहीं है, वह उससे ग्रधिक है। उसमें मनुष्य की इच्छा, ज्ञान और कर्म-शिक्त की आवश्यकता होती है। ग्रहण की हुई वस्तु को धारण करना साधना से सम्भव होता है। देवता का शरीर और मन सिद्ध होता है, साधक नहीं। उसमें इच्छा-शिक्त का अभाव होता है, नाटक में संकल्प होता है। इच्छा, ज्ञान और किया से मनुष्य-शरीर त्रिपुटीकृत है। इसलिय इच्छा, ज्ञान और किया में त्रिधा ग्रभिव्यक्ति ग्रहण करने वाली महा-शिक्त त्रिपुरा मनुष्य-पिण्ड में कुण्डलिनी-रूप में प्रकाशित होती है, किन्तु

देवता में उसका ग्रभाव है। इसीलिय नाटक, जो मनुष्य की सर्जनेच्छा या सिसुक्षा का उत्तम रूप है, देवता लोगों की शदित का विषय नहीं है। देवता सिद्धि दे सकता है, साधना नहीं कर सकता। नाटक साधना का विषय है। मनुष्य में जो सर्जनेच्छा या नया कुछ रचने की जो श्राकांक्षा है, वह उसका विषय है। इन्द्र की बात सुनकर ब्रह्मा ने इति-हासमुक्त 'नाट्य-वेद' को भरत मान के जिम्मे किया जिन्होंने अपने सौ पुत्रों को उसका उपदेश दिया। इस प्रकार इतिहास 'नाट्य-वेद' में जोड़ा गया । पाट्य, गीत, ग्रमिनय ग्रीर रस के साथ कथानक का योग हुमा । शास्त्र के अनुसार नाटक का प्रथम प्रयोग इन पाँच वस्तुश्रों को लेकर ही हुआ। भरत मृनि ने इसमें तीन वृत्तियों का योग किया था। ये तीन वृत्तियाँ हैं, भारती, सात्वती श्रीर श्रारभटी। भारती वृत्ति "वाक-प्रधाना, पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रीवॉजता, संस्कृत वाक्य युक्ता" वृत्ति है (२२-५) । इसे भरत-पुत्रों को प्रयोग करने में कठिनाई नहीं हुई; सात्वती "हर्षो-त्कटा, संहत-शोकमःवा, वाग्ध्रंगाभिनयवती, सत्वाधिकारयुवता'' वृत्ति 🕏 (५२-३८, ३६) । इसे भी विना कठिनाई के सम्हाल लिया गया; श्रारभटी कूद-फाँद, इद्र-जाल, ग्राकमण ग्रादि को प्रकट करने वाली वृत्ति है (२२-४७, ४८), भरत-पुत्रों ने इसका प्रयोग भी ग्रासानी से कर लिया । परन्तु चौथी वृत्ति. जो कैशिकी है, वह उनके वश की नहीं थी । इसमें सुकुमार साज-सज्जा, स्त्री-सुलभ चेष्टाएँ, कोमल शृंगारोपचार (२२-४७) की आवश्यकता थी। भरत-पुत्र इसका प्रयोग नहीं कर मके। ब्रह्मा ने इस कमी को महसूस किया और भरत-मुनि को ग्राज्ञा दी कि कैशिकी वृत्ति को भी इसमें जोड़ो (१-४३)। भरत मुनि ने कहा कि यह वृत्ति तो पुरुषों के वश की नहीं है इसे तो केवल स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। ब्रह्मा ने तब श्रासराश्रों की सृष्टि की, इस प्रकार 'नाट्य-वेद' में स्त्रियों का प्रवेश हुग्रा।

इन्द्र के ध्वजारोपण के अवसर पर प्रथम बार चारों वृत्तियों से संयुक्त नाटक खेला गया और प्रसन्न होकर देवताओं ने भरत मुनि को The test the bearing of the state of

अनेक उपकरण दिए और रक्षा करने का आश्वासन भी दिया।

कथा से स्पष्ट है कि पहले नाटक में स्त्रियों का योग नहीं था। बाद में जब यह अनुभव किया गया कि नाटक की कुछ कियाएँ स्त्रियों के विना असम्भव हैं तो नाटक में स्त्रियों के प्रवेश करने का विधान हुआ।

दैत्यों ने नाटक के समय उपद्रव शुरू किया । उनसे बचाव के लिये रंगपूजा की विधि का समावेश हुन्ना । इसकी बड़ी विस्तृत विधि 'नाट्य-शास्त्र' में बताई गई है। इस ग्राडम्बरपूर्ण विधान से नाटक में यज्ञ का गौरव ग्रा गया । पहले नगाड़ा बजाकर नाटक ग्रारम्भ होने की सूचना देने का विधान है। फिर गायक और वादक लोग यथास्थान बैठ जाते सिम्मिलित गान ग्रारम्भ होता था । मृदंग, वीणा, वेणु ग्रादि वादों के साथ नर्तकी का नूपुर कनकार कर उठता था और इस प्रकार नाटक के उत्यापन की विधि सम्पन्न होती थी। स्राधुनिक पण्डितों में इसके बारे में मतभेद है कि यह परदे के पीछे की किया है या बाहर अर्थात् रंग-भूमि की । मतभेद का कारण सदा ग्रीक रंगमंच की बात सोच-सोचकर भारतीय रंगमंच को समभने की ग्रबांछित चेप्टा है। शुरू में ही ग्रव-तरण या रंगावतरण का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि यह किया रंगभूमि में ही होती थी। फिर सूत्रधार का प्रवेश होता था, उसके एक स्रोर गहुए में पानी लिए भृङ्गारधर होता था ग्रौर दूसरी ग्रोर विघ्नों को जर्जर करने वाली पताका लिए जर्जरधर होता था। इन दो परि-पार्क्वकों के साथ सूत्रधार पाँच पग ग्रागे बढ़ता था। परन्तु यह बढ़ना साधारण बात न थी, उसमें विशेष गौरवपूर्ण ग्रभिनय हुम्रा करता था। फिर सूत्रधार भृङ्गार से जल लेकर ग्राचमन, प्रोक्षण ग्रादि करके पवित्र हो लेता था। फिर एक विशेष ग्राडम्बरपूर्ण भंगिमा के साथ विघ्न को जर्जर करने वाले जर्जर नामक ध्वज को उत्तोलित करता था स्रौर इन्द्र तथा ग्रन्य देवताओं की स्तुति करता था। वह दाहिने पैर के ग्रभिनय से शिव को और वाम पैर के अभिनय से विष्णु को नमस्कार करता था। पहला पुरुष का श्रीर दूसरा स्त्री का पद माना जाता था। एक नपुंसक पद का भी विधान है, इसमें दाहिने पैर को नाभि तक उत्क्षिप्त कर लेने का इम नपुंसक पद से निर्देश है। इस नपुंसक पद से वह ब्रह्मा को नमस्कार करता था, फिर यथाविधि वह चार प्रकार के पुष्पों से जर्जर की पूजा करता था। वह वाद्य-यन्त्रों की भी पूजा करता था श्रीर तब जाकर नान्दी-पाठ होता था। सब देवताश्रों को वह नमस्कार करता था श्रीर उनसे कल्याण की प्रार्थना करता था। वह राजा की विजय-कामना करता था, दर्शकों में धर्म-बुद्धि होने की शुभाशंसा करता था, किव या नाटककार के यशोवधंन की भी वह कामना करता था। प्रत्येक शुभ कामना के बाद पारिपाइवंक लोग 'ऐसा ही हो' (एवमस्तु) कहकर प्रतिवचन देते थे श्रीर इस श्रकार नान्दी-पाठ का श्राडम्बरपूर्ण कार्य सम्पन्न होता था।

इस प्रसंग में हम 'नाट्य-शास्त्र' में से केवल मुख्य-मुख्य कियाग्रों का संग्रह कर रहे हैं।' नान्दी-पाठ तक की किया बहुत विस्तृत है। इस नान्दी-पाठ को 'नाट्य-शास्त्र' बहुत महत्त्व देता है । श्रस्तु; जब नान्दी-पाठ हो जाता था तो फिर शुष्कावकृष्टा विधि के बाद सुत्रधार एक ऐसा श्लोक-पाठ करता था जिसमें भ्रवसर के भ्रनुकूल बातें होती थीं, भ्रथीत् वह या तो जिस देवता-विशेष की पूजा के अवसर पर नाटक खेला जा रहा हो उस देवता की स्तुति का क्लोक होता था, या फिर जिस राजा के उत्सव पर ग्रिभनय हो रहा था उसकी स्तुति का। या फिर वह ब्रह्मा की स्तुति का पाठ करता था, फिर जर्जर के सम्मान के लिये भी वह एक क्लोक पढ़ता था ग्रौर फिर चारी नृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 'नाट्य-शास्त्र' के बारहवें ग्रध्याय में दी हुई है। यह चारी का प्रयोग पार्वती की प्रीति के उद्देश्य से किया जाता था, क्योंकि पूर्वकाल में शिव ने इस विशेषभंगी से ही पार्वती के साथ कीड़ा की थी। इस सविलास ग्रंगविचेष्टता-रूप चारी के बाद महाचारी का विधान भी 'नाट्य-शास्त्र' में दिया हुग्रा है । इस समय सूत्रधार जर्जर या ब्वजा को पारिपार्श्विकी के हाथ में दे देता था। फिर भूतगण की प्रीति के लिए ताण्डव का भी विधान है। फिर विदूषक ग्राकर कुछ ऐसी ऊल-जलूल बातें करता था जिससे सूत्रधार के चेहरे पर स्मित हास्य छा जाता था और फिर प्ररोचना होती थी, जिससे नाटक के विषय-वस्तु ग्रर्थात् किसकी कौनसी हार या जीत की कहानी ग्रिभनीत होने वाली है, ये सब बातें बता दी जाती थीं, ग्रौर तब वास्तविक नाटक ग्रुरू होता था। शास्त्र में ऊपर लिखी गई बातें विस्तारपूर्वक कही गई हैं। परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि इस किया को संक्षेप में भी किया जा सकता है। ग्रगर इच्छा हो तो ग्रौर भी विस्तारपूर्वक करने का निदेश देने में भी शास्त्र चूकता नहीं। ऊपर बतायी गई कियाग्रों से यह विश्वास किया जाता था कि ग्रप्सराएँ, गन्धवं, दैत्य, दानव, राक्षस, गुह्यक, यक्ष तथा ग्रन्थान्य देवगण ग्रौर रुद्रगण प्रसन्न होते हैं ग्रौर नाटक निर्विच्न समाप्त होता है। 'नाट्य-शास्त्र' के बाद के इसी विषय के लक्षण-ग्रन्थों में यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गई है। 'दशरूपक' तथा 'साहित्यदर्पण' ग्रादि में तो बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा-भर कर दी गई है। 'इस बात से यह ग्रनुमान होता है कि बाद को इतने विस्तार ग्रौर

उदाहरण के लिए दशरूपक को लिया जा सकता है। वहाँ पूर्वरंग का तो नाममात्र से उल्लेख है। पूर्वरंग का विधान करके जब सूत्र-धार चला जाता है तो उसी के समान वेश वाला नट (स्थापक) काव्यार्थ की स्थापना करता है। उसकी वेश-भूषा कथावस्तु के अनुरूप होती है, अर्थात् यदि कथावस्तु दिव्य हुई तो वेश भी दिव्य और मर्त्य-लोक की हुई तो वेश-भूषा भी तदनुरूप। सर्वप्रथम उसे काव्यार्थ-सूचक मधुर इलोकों से रंग स्थल के सामाजिकों की स्तुति करनी चाहिए। फिर उसे किसी ऋतु के वर्णन द्वारा भारती वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। भारती वृत्ति संस्कृत-बहुल वाग्व्यापार है। इसके चार मेद होते हैं—(१) प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख या प्रस्तावना। बीधी और प्रहसन तो रूपकों के मेद हैं। वंसे, वीथी में बताये हुए सभी अंग आमुख में भी उपयोगी हैं। भाइम्बर के साथ यह किया नहीं होती होगी। विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पण' से इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि उनके जमाने में इतनी विस्तृत प्ररोचना, नाटक में खेले जाने वाले ग्रथं की प्रशंसा है, उसका उद्देश्य होता है सामाजिकों को नाटकीय कथावस्तु की श्रोर उन्मुख करना। म्रामुख या प्रस्तावना में सुत्रधार (या स्थापक) नटी, मार्ष (पारि-पाश्विक) या विदूषक से ऐसी विचित्र उक्तियों में बात करता है जिससे नाटक का प्रस्तुत विषय ग्रनायास खिच ग्राता है। तीन प्रकार से यह बात होती है। सूत्रधार या स्थापक कोई ऐसी बात कह देता है जिसका साम्य नाटक की प्रस्तावित वस्तु से होता है कि कोई पात्र उसी वाक्य को कहता हुन्ना रंगमंच पर न्ना जाता है (कथोद्घात); या वह ऋतु-वर्णन के बहाने इलेष से ऐसा कुछ कहता है जिससे पात्र के आगमन की सूचना मिल जाती है (प्रवृत्तक); या वह कहता है--'यह देखो वह ग्रा गया', ग्रीर पात्र मंच पर ग्रा नाता है (प्रयोगातिशय)। किर वह बीथी के बताए हुए तेरह स्रंगों का भी सहारा लेता है। ये तेरह ग्रंग विशेष प्रकार की उक्तियाँ हैं। ये हैं---

(१) उद्घातक (गूढ़ प्रश्नोत्तर), (२) अवलगित (एक-दूसरे से सट हुए कार्यों के सूचक वाक्य), (३) प्रपंच (हँसाने वाली पारस्परिक मिच्या स्तुति), (४) निगत (शब्द साम्य से अनेक अर्थों की योजना), (५) छलन (चिकनी-चुपड़ी से बहकाना), (६) वाक्केली (आबा कहकर बाकी को भांप लेने योग्य छोड़ देना), (७) अधिबल (बद्ध-बढ़कर बातें करना), (८) गण्ड (सम्बद्ध से भिन्न का उपस्थित हो जाना), (६) अवस्किन्दत (सरस बात कहकर मुकरने का प्रयत्न), (१०) नालिका (गूढ़ वचन), (११) असत्प्रलाप (ऊट-पटांग, ढकोसला), (१२) व्याहार (हँसाने के लिए कुछ-का-कुछ कह देना) और (१३) मृदव (दोष को गुग्ग और गुग्ग को दोष बता देना)।

किया नहीं होती थी। जो हो, सन् ईस्की के पहले श्रीर बहुत बाद भी इस प्रकार की विधि रही जरूर है।

यहाँ तक 'नाट्यवेद' सीधा-सादा ही था। 'नाट्य-शास्त्र' के चौथे ग्रध्याय में इसमें एक ग्रीर किया के जोड़ने की कथा है। वेदों से गृहीत पाठ्य, गीत, ग्रभिनय ग्रीर रस वाले 'नाट्य-वेद' में ब्रह्मा ने पहली बार इतिहास जोड़ा, दूसरी बार कैशिकी वृत्ति के साथ स्त्रियों का प्रवेश हुमा भीर तीसरी बार दैत्यजनित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से रंग-पूजा की विधि जोड़ी गई। ग्रव इतना हो जाने के बाद भरत ने 'श्रमृत-मन्थन' का नाटक खेला। 'नाट्य-शास्त्र' की कुछ प्रतियों में इसे 'समवकार' कहा गया है, कुछ में नहीं कहा गया है। ब्रह्मा ने फिर इस नाट्य-प्रयोग को शिवजी को दिखाने के लिए कहा। शिवजी ने देखा ग्रौर प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुमने जो इस नाट्य की सृष्टि की है वह यशस्य है, शुभ है, पुण्य है और बुद्धि विवर्धक भी है। परन्तु मैंने सन्ध्या-काल में नृत्य करते समय 'नृत्त' को स्मरण किया है, जो अनेक करणों से संयुक्त है और अंगहारों से विभूषित है। पूर्वरंग की तुम्हारी विधि 'शुद्ध' है, इसमें इस नृत को जोड़ दोगे तो वह 'चित्र' हो जाएगा, प्रथात् उसमें वैचित्र्य ग्रा जाएगा । फिर शिव ने करणों ग्रीर ग्रंगहारों की विधि बताई ग्रौर ब्रह्मा ने ताण्डव-नृत्य का भी नाटक में समावेश किया। यह चौथा संस्कार था। भारतीय परम्परा के अनुसार इन चार कक्षाओं का श्रतिक्रमण करने के बाद 'नाट्य-शास्त्र' पूर्णाङ्ग हुग्रा। इसे ऐतिहासिक विकास कहा जा सकता है।

## ४. नाट्य-शास्त्र किसके लिए?

भारतीय 'नाट्य-शास्त्र' तीन प्रकार के लोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। 'दशरूपक' ग्रादि परवर्ती ग्रन्थों की तरह वह केवल नाटक लिखने वाले कवियों के लिये मार्गदर्शक ग्रन्थ-मात्र नहीं है। सच पूछा जाए तो वह ग्रभिनेताश्रों के लिये ही ग्रधिक है, नाटककारों ग्रौर

नाटक समभने वाले सहृदयों के लिये कम । जब तक 'नाट्य-शास्त्र' के इस रूप को नहीं समभा जाएगा, तब तक इस विशाल ग्रन्थ के महत्व का ग्रनुभव नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले 'नाट्य-शास्त्र' नाटक के ग्रभिनेताग्रों को दृष्टि में रखकर लिखा गया। इस ग्रन्थ में करण, ग्रंगहार, चारी ग्रादि की विधियाँ, जो विस्तारपूर्वक सम कायी गई हैं, नत्य, गीत और वेश-भूषा का जो विस्तृत विवेचन है, वह भी म्रभिनेताओं को घ्यान में रखकर किया गया है। रंगमंच का विधान म्रभिनेतास्रों की सुविधा को ही दृष्टि में रखकर किया जाता था। साधारणतः रंगमंच या प्रेक्षागृह तीन प्रकार के होते थे । जो बहुत बडे होते थे वे देवतास्रों के प्रेक्षागृह कहलाते थे और १०८ हाथ लम्बे होते थे; दूसरे राजाग्रों के प्रेक्षागृह होते थे, जो ६४ हाथ लम्बे ग्रौर इतने ही चौड़े होते थे; तीसरे प्रकार के प्रेक्षागृह त्रिभुजाकार होते थे ग्रौर उनकी तीनों भुजाग्रों की लम्बाई ३२ हाथ होती थी। सम्भवतः दूसरी श्रेणी के प्रेक्षागृह ही अधिक प्रचलित थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजभवनों में ग्रीर बड़े-बड़े समृद्धिशाली भवनों में ऐसे प्रेक्षागृह स्थायी हुया करते थे। 'प्रतिमा' नाटक के ब्रारम्भ में ही राजभवन में नेपथ्यशाला की बात आई है। राजा रामचन्द्र के अन्तःपूर में एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रंगभूमि के लिए वल्कल भ्रादि सामग्री रखी हुई थी। साधारण नागरिक विवाह तथा अन्य उत्सवों के समय अस्थायी रूप से छोटी-छोटी प्रेक्षणशालाएँ, जो तीसरी श्रेणी की हुग्रा करती थी. बनवा लिया करते थे। प्रेक्षणशालाओं का निर्माण ग्रभिनेता की स्विधा के लिए हुग्रा करता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि रंगभूमि में ग्रभिनय करने वालों की ग्रावाज ग्रन्तिम किनारों तक म्रनायास पहुँच सके स्रौर सहृदय दर्शकगण उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा को ग्रामानी से देख सकें।

अभिनव भारती से पता चलता है कि नाट्य-शास्त्र के पूर्ववर्ती टीका-कार ऐसा ही मानते थे कि यह शास्त्र अभिनेता, कवि और सामाजिक - CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

को शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। पर स्वयं अभिनवगुप्त ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि नाट्य-शास्त्र केवल कियों और अभिनेताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ही बना था। उनका मत आरम्भ के पाँच प्रश्नों के विश्लेषण पर आधारित है। लेकिन पूरे नाट्य-शास्त्र को पढ़ने पर पूर्ववर्ती टीकाकारों की बात ही मान्य जान पड़ती है।

'नाट्य-शास्त्र' रंगमंच के निर्माण को बहुत महत्त्व देता है। भूमि-निर्वाचन से लेकर रंगमंच की किया तक वह बहुत सावधानी से सँमाला जाता था। सम, स्थिर स्रौर कठिन भूमि तथा काली या गौर वर्ण की मिट्टी शुभ मानी जाती थी। भूमि को पहले हल से जोता जाता था। उसमें से ग्रस्थि, कील, कपाल, तुज, गुल्मादि को साफ़ किया जाता था, उसे सम श्रीर पटसर बनाया जाता था और तब प्रेक्षागृह के नापने की विधि बुरू होती थी। 'नाट्य-बास्त्र' को देखने से पता चलता है कि प्रेक्षागृह का नापना बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य समभा जाता था। माप के समय सूत्र का टूट जाना बहुत ग्रमंगल-जनक समभा जाता था । सूत्र ऐसा बनाया जाता था, जो सहज ही न ट्रट सके । वह या तो कपास से बनता था या बेर की छाल से बनता था या मुंज से बनता था ग्रौर किसी वृक्ष की छाल की मजबूत रस्सी भी काम में लाई जा सकती थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि सूत्र आधे से ट्र जाए तो स्वामी की मृत्यु होती है, तिहाई से टूट जाए तो राज-कोप की आशंका होती है, चौथाई से टटे तो प्रयोक्ता का नाश होता है ? हाथ-भर से टूटे तो कुछ सामग्री घट जाती है। इस प्रकार सूत्र-धारण का काम बहुत ही महत्त्व का कार्य समभा जाता था। तिथि, नक्षत्र, करण ग्रादि की शुद्धि पर विशेष रूप से घ्यान दिया जाता था और इस बात का पूरा घ्यान रखा जाता था कि कोई कषाय वस्त्रधारी, हीन वपू, वा विकलांग पुरुष मण्डप-स्थापना के समय ग्रचानक ग्राकर ग्रज्ञभ फल न उत्पन्न कर दे। खम्भा गाड़ने में भी बड़ी सावधानी बरती जाती थी। खम्भा हिल गया, खिसक गया, या काँप गया तो अनेक प्रकार के उपद्रवों की सम्भावना मानी

जाती थी। रंगशाला के निर्माण की प्रत्येक किया में भावाजोखी का इर लगा रहता था। पद-पद पर पूजा, प्रायिश्वत और बाह्मण-भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। भित्ति-कर्म, माप-जोख, चृना पोतना, चित्र-कर्म, खम्भा गाड़ना, मूमि-शोधन प्रभृति सभी कियाएँ बड़ी साव-धानी से और आशंका के साथ की जाती थीं। इन बातों को जाने बिना यह समभना बड़ा कठिन होगा कि सूत्रधार का पद इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है। उसकी जरा-सी असावधानी अभिनेताओं के सर्वनाश का कारण हो सकती है। नाटक की सफलता का दारमदार सूत्रधार पर रहता है।

राजाओं की विजय-पात्राओं के पड़ाव पर भी अस्थायी रंगशाल। एँ बना ली जाती थीं। इन शालाओं के दो हिस्से हुआ करते थे। एक तो जहाँ स्रभिनय हुआ करता था वह स्थान और दूसरा दर्शकों का स्थान, जिसमें भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे। जहाँ अभिन्य होता था, उसे रंगभूमि (या संक्षेप में 'रंग') कहा करते थे। इस रंगभूमि के पीछे तिरस्करणी या परदा सगा दिया जाता था। परदे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा करते थे। यहीं से सज-अजकर अभिनेतागण रंगभूमि में उतरते थे। 'नेपथ्य' शब्द (नि-पथ्-प) में 'नि' उपसर्ग को देखकर कुछ पण्डितों ने अनुमान किया है कि नेपथ्य का धरातल रंगभूमि की अण्क्षा नीचा हुआ करता था, पर वस्तुतः यह उल्टी बात है। असल में नेपथ्य पर से अभिनेता रंगभूमि में उतरा करते थे। सर्वत्र इस किया के लिये 'रंगावतार' (रंगभूमि में उतराना) शब्द ही व्यवहृत हुआ है।

# प्र. नाट्यधर्मी ग्रौर लोकश्रमीं रूढ़ियाँ

'नाट्य-शास्त्र' नाट्यधर्मी रूढ़ियों का विशाल ग्रन्थ है। इससे सहज ही ग्रनुमान किया जा सकता है कि बहुत दीर्घकाल से प्रचलित ग्रनेक प्रकार की रूढ़ियाँ इसमें संगृहीत हुई हैं। इसीलिये 'नाट्य-शास्त्र' का जो

नक्ष्यीभूत श्रोता है उसे लोक भौर शास्त्र का बहुत ग्रच्छा ज्ञाता होना चाहिए। उसे बहुत-से इंगितों का इतना सुक्ष्म ज्ञान होना चाहिए कि वह ग्रभिनेता की एक-एक ग्रंगुली के घुमाव का संकेत ग्रहण कर सके। उसे 'रसशास्त्र' के नियमों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभिनेताओं को विविध प्रकार के अभिनय समभाने के बहाने 'नाट्य-शास्त्र' का रचयिता अपने लक्ष्यीभूत श्रोताओं को कितनी ही बातें बता जाता है। पन्द्रहवें अध्याय में दो रूढ़ियों की चर्चा है-एक नाट्य-धर्मी, दूसरी लोकधर्मी या लौकिकी (१५-६१)। लोकधर्मी, लोक का शुद्ध श्रीर स्वाभाविक अनुकरण है। इसमें विभिन्न भावों का संकेत करने वाली म्रांगिक म्रभिनय-भंगिमाम्रों का समावेश नहीं किया जाता (म्रंग-सीला विविज्ञतम्)। परन्तु ग्रत्यन्त सांकेतिक वास्य ग्रीर कियाएँ, लीनांगहार, नाट्योक्त रूढ़ियाँ—जैसे जनान्तिक, स्वगत, ग्राकाशभावित मादि: शैल, यान, विमान, ढाल, तलवार ग्रादि के संकेत देने वाली रूढ़ियाँ—तथा ग्रमूर्त भावों का संकेत करने वाले ग्रभिनय नाट्यधर्मी हैं। लोक का जो सुत्त-दुःल-क्रियात्मक म्रांगिक म्रभिनय है वह भी नाट्यवर्मी है। संक्षेप में रंगमंच पर किए जानेवाले वे संकेतमूलक श्रांगिक श्रीभ-नव नाट्यधर्मी हैं जो सीधे अनुकरण के विषय नहीं हैं।

संस्कृत-नाटकों में 'ग्रिभिरूपभूयिष्ठा' ग्रौर 'गुणग्राहिणी' कहकर दर्शक-मण्डली का जो परिचय दिया गया है वह दर्शकों में इन्हीं नाट्य-धर्मी गूढ़ ग्रिभिप्रायों को समभने की योग्यता को लक्ष्य करके । ये दर्शक विक्षित होते थे तब तो निस्सन्देह ग्रिभिन्य की सभी बारीकियों को समभ सकते थे। परन्तु जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे वे भी इन रूढ़ियों को ग्रासानी से समभ लेते थे। भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि ऊँची-से-ऊँची चिन्तन-धारा ग्रपने सहज रूप में सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो जाया करती थी। शास्त्रीय विचार ग्रौर तर्क-शैली तो सीमित क्षेत्रों में ही प्रचलित होती थी, किन्तु मूल सिद्धान्त साधारण जनता में भी जात होते थे। यही कारण है कि भारतवर्ष में निरक्षर व्यक्ति भी

ऊंचे तत्व-ज्ञान की बात ग्रासाना से समभ लेता था। मध्यकाल के निरक्षर सन्तों ने तत्त्व-ज्ञान की जो बातें कही हैं उन्हें देखकर श्राधुनिक शिक्षित व्यक्ति भी चिकत हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जिन दिनों 'नाटय-शास्त्र' की रचना हुई भी उन दिनों नाट्यधर्मी रूढ़ियाँ साधारण दर्शकों को भी जात थीं। ग्राजकल जिसे 'त्रिटिकल ग्राडिएंस' कहते हैं वही 'नाट्य-शास्त्र' का लक्ष्यीभूत श्रोता है । २७वें श्रध्याय में 'नाटच-शास्त्र' में स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्ष्यीभूत श्रोता कैसा होना चाहिए। उसकी सभी इन्द्रियाँ दुरुस्त होनी चाहिए; जो व्यक्ति शोकावह दृश्य की देखकर शोकाभिभूत न हो सके श्रीर श्रानन्दजनक दृश्य देखकर उल्लसित न हो सके, को इतना संवेदनशील न हो कि दैन्य-भाव के प्रदर्शन के समय दीनत्व का अनुभव कर सके, उसे नाटच-शास्त्र प्रेक्षक की मर्यादा नहीं देना चाहता। उसे देश-भाषा के विधान का जानकार होना चाहिए, कला और शिल्प का विचक्षण होना चाहिए, ग्रभिनय की बारीकियों का ज्ञाता होना चाहिए, रस और भाव का समभदार होना चाहिए, शब्द-शास्त्र ग्रौर छन्द-शास्त्र के विधानों से परिचित होना चाहिए, समस्त शास्त्रों का जाता होना चाहिए । 'नाटच-शास्त्र' यह मानता है कि सबमें सभी गुण हों, यह सम्भव नहीं है। वयस्, सामाजिक स्थिति श्रीर शास्त्र-ज्ञान का कम-बेशी होना स्वाभाविक है। फिर भी इसमें ग्रधिक-से-ग्रधिक गुणों का समावेश होना चाहिए। जवान आदमी शृंगार-रस की बातें देखना चाहता है, वृद्ध लोग भर्मा-स्यान श्रीर पुराणों का श्रभिनय देखने में रस पाते हैं। 'नाटच-शास्त्र' इस रचि-भेद को स्वीकार करता है। फिर भी वह आशा करता है कि प्रेक्षक इतना सहृदय होगा कि अभिनय के अनु कूल अपने को रसग्राही बना सकेगा।

# ६. नाट्य-प्रयोग का प्रमास लोक-कीवन है

यद्यपि 'नाट्य-शास्त्र' नाट्यभर्मी रूढ़ियों का विशाल संग्रह-ग्रन्थ है,

तो भी वह मानता है कि नाटक की वास्तविकता प्रेरणा-भूमि श्रीर वास्तविक कसौटी भी लोक-चित्त ही है। परवर्ती-काल के अलंकार-शास्त्रियों ने इस तथ्य को भूला दिया। परन्तु भरत मुनि ने इस तथ्य पर बड़ा जोर दिया। छब्बीसवें अध्याय में उन्होंने विस्तारपूर्वक अभिनय-विधियों का निर्देश किया है। परन्तु साथ ही यह भी बता दिया गया है कि दुनिया यहीं नहीं समाप्त हो जाती। इस स्थावर-जंगम चराचर मृष्टि का कोई भी शास्त्र कहाँ तक हिसाब बता सकता है। लोक में न जाने कितनी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। नाटक चाहे वृद या अध्यात्म से उत्पन्न हो तो भी वह तभी सिद्ध होता है जब वह लोक-सिद्ध हो; क्योंकि नाटच लोक-स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसलिये नाटच-प्रयोग में लोक ही सबसे बड़ा प्रमाण है:

वेवाध्यात्मोपपन्नं तु शब्दच्छन्दः समन्वितप् । लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकस्वमावज्ञम् । तस्मात् नाट्यप्रयोगे तु प्रमार्गं लोक इब्यते । (२६-११३)

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो शास्त्र, जो धर्म, जो शिल्प और जो कियाएँ लोकधर्मप्रवृत्त हैं, वे ही नाटच कही जाती हैं:

> यानि शास्त्रारिए ये भर्मा यानि शिल्पानि याः क्रिया। लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्यं प्रकीतितस्।।

इसलिए लोक-प्रवृत्ति नाटक की सफलता की मुख्य कसीटी है। फिर भी ग्रिभिनेता को उन बारीक विभियों का ज्ञान होना चाहिए जिनके द्वारा वह सहृदय श्रोता के चित्त में ग्रासानी से विभिन्न शीलों ग्रौर प्रकृति की ग्रनुभूति करा सके। इसलिये जहाँ तक ग्रिभिनेता का प्रश्न है उसे 'प्रयोगज्ञ' श्रवश्य होना चाहिए। वाचिक, नेपश्य-सम्बन्धी ग्रौर ग्रांगिक जितने भी ग्रिभिनय शास्त्र में बताए गए हैं वे ग्रिभिनेता को प्रयोगज्ञ बनाने की दृष्टि से। क्योंकि को ग्रच्छा प्रयोग नहीं जानता वह सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता। शास्त्रकार ने कहा है:

#### गेयास्त्वभिनयाह्येते वाङ्नेषध्यांगसंश्रयाः । प्रयोगे येन कर्त्तस्या नाटके सिद्धिमिच्छता ॥ (२६-१२२)

कभी-कभी ग्रभिनेताग्रों में ग्रपटे-ग्रपने ग्रभिनय-कौशल की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में कलह उपस्थित हो जाता था। साधारणतः ये विवाद दो श्रेणियों के होते थे--शास्त्रीय ग्रीर लौकिक। शास्त्रीय विवाद का एक सरल उदाहरण कालिदास के' मालिवकाग्निमित्र' में है । इसमें रस, भाव, ग्रभिनय, भंगिमा, मुदाएँ ग्रादि विचारणीय होती थीं। कुछ दूसरे विवाद ऐसे होते थे जिनमें लोक-जीवन की चेष्टात्रों के उपस्थान पर मतमेद हुआ करता था। ऐसे अवसरों पर 'नाटच-शास्त्र' प्राश्निक (असेसर) नियुक्त करने का विधान करता है। प्राश्निक के लक्षण 'नाटच-शास्त्र' में दिए हए हैं। यदि वैदिक क्रिया-कलाप-विषयक कोई विवाद होता था तो यज्ञविद् कर्मकाण्डी निर्णायक (प्राश्निक) नियुक्त होता था। यदि नाच की भंगिमा में विवाद हुआ तो नर्त्तक निर्णायक होता था। इसी प्रकार छन्द के मामले में छन्दोविद, पाठ-विस्तार के मामले में वैयाकरण, राजकीय आचरण के विषय में हो तो राजा स्वयं निर्णायक होता था। राजकीय विभव या राजकीय अन्तःपुर का ग्राचरण या नाटकीय सौष्ठव का मामला होता था तो राजकीय दरबार के अच्छे वक्ता बुलाए जाते थे। प्रणाम की भंगिमा, आकृति श्रीर उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र श्रीर श्राच-रण का योजना तथा नेपध्य-रचना के प्रसंग में चित्रकारों को निर्णायक बनाया जाता था, श्रौर स्त्री-पुरुष के परस्पर-श्राकर्षण वाले मामलों में गणिकाएँ उत्तम निर्णायक समभी जाती थीं । भृत्य के ब्राचरण के विषय में विवाद उपस्थित हुआ तो राजा के भृत्य प्राहिनक होते थे (२७-६३-६७)। अवस्य ही जब शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्र के जानकारों की नियुक्ति होती थी। इस प्रकार 'नाटच-शास्त्र' ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि लोकधर्मी विधियों की कसौटी लोक-जीवन ही है।

#### ७. शास्त्र के विभिन्न ग्रंग

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नाट्य-वेद में दो वस्तुएँ हैं— विधि ग्रौर शास्त्र । पाँचवें ग्रध्याय तक पूर्वरंग की विधि विस्तारपूर्वक बतायी गई है । छठे ग्रध्याय में पूर्वरंग विधि के सुन लेने के बाद मुनियों के पाँच प्रश्नों का उल्लेख है ।

- १. रस क्या है, श्रीर सत्त्व का कारण क्या है ?
- २. भाव क्या हैं ग्रौर वे किस वस्तु को भावित करते हैं ?
- ३. संग्रह किसे कहते हैं ?
- ४. कारिका क्या है ?
- ५. निरुक्ति किसे कहते हैं ?

भरत मुनि ने उत्तर में बताया, चूँ कि ज्ञान ग्रौर शिल्प ग्रनन्त हैं इसलिए नाट्य का कोई ग्रन्त नहीं है। लेकिन संक्षेप में सूत्ररूप में नाट्य का रसभावादि संग्रह मैं ग्राप लोगों को बताऊँगा। उन्होंने बताया कि सूत्र ग्रौर भाष्य में जो ग्रर्थ विस्तारपूर्वक कहे गए हैं उनका संक्षेप में निबन्धन संग्रह कहलाता है ग्रौर सम्पूर्ण नाट्य-शास्त्र का संग्रह उन्होंने एक श्लोक में बताया। वह श्लोक है:

## रसाभावाह्यभिनया धर्मीवृत्तिप्रवृत्तयः। सिद्धिः स्वरास्तयातोद्यंगानं रंगं च संग्रहः॥

ग्रथित् नाट्य-शास्त्र के संक्षेप में इतने ग्रंग हैं :

१ रस; २ भाव; ३ ग्रिभिनय; ४ धर्मी; ५ वृत्ति: ६ प्रवृत्ति; ७ सिद्धि; द स्वर; ६ ग्रातोद्य; १० गान ग्रीर ११ रंग।

इस संग्रहश्लोक में भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र के ११ ग्रंगों का निर्देश किया है। प्रारम्भ में इनका संक्षेप में विवरण दिया है ग्रौर बाद में विस्तारपूर्वक व्यास्या की है। वस्तुतः इन ११ विषयों का विवेचन ही शास्त्र है। स्पष्ट जान पड़ता है कि इन श्लोकों के लिखे जाने के पूर्व इन विषयों पर सूत्र, कारिका ग्रौर भाष्य लिखे जा चुके थे ग्रौर इन शब्दों की निक्कित भी बताई जा चुकी थी। छठे, सातवें

श्रीर ब्राठवें ग्रध्याय में सुत्र भी हैं श्रीर कारिकाएँ भी हैं, प्रत्येक शब्द की निरुक्ति भी बतायी गई है। गद्य में इन विषयों की जो व्याख्या की गई है वह बहुत-कुछ भाष्य की शैली पर है। कई श्लोको को म्रानुवंश्य कहा गया है। आनुवंश्य अर्थात् वंश-परम्परा से प्राप्त । स्पष्ट ही नाट्य-शास्त्र अपने पूर्व के एक विशाल नाट्य-साहित्य की स्थिति की सूचना देता है। विस्तारपूर्वक व्यास्मा करने के पहले वास्त्रकार ने संक्षेप में इनकी चर्चा कर दी है। उन्होंने बताया है कि शृङ्गार, हास्य **आदि आठ रस** हैं, रति-हास आदि आठ स्थायी भाव हैं, इनके स्रति-रिक्त स्वेद, स्तम्भ ग्रादि ब्राठ सात्त्विक भाव हैं। इस प्रकार कुल मिला-कर भावों की संस्या ४६ है। काव्य-रसिकों के निकट ये भाव काफ़ी परिचित हैं, ग्रतएव हम उनका नाम नहीं गिना रहे हैं। भ्रागे बताया गया है कि स्रिभिनय चार प्रकार के होते हैं—१. ग्रांगिक, २. वाचिक, ३. ब्राहार्य, ब्रौर ४. सात्विक; धर्मी दो हैं--१. लोकधर्मी, २. नाट्य-धर्मी; जिन वृत्तियों में नाट्य प्रतिष्ठित होता है वे चार हैं—भारती, सात्त्वती, कैशिकी ग्रीर भ्रारभटी; प्रवृत्तियाँ पाँच हैं—ग्रवन्ती, दाक्षिणात्या, मागधी, पांचाली और मध्यमा; —सिद्धियाँ दो प्रकार की हैं—दैविकी ग्रौर मानुषी; षड्ज प्रभृति सात स्वर हैं जो मुख ग्रौर वेगा दोनों ही से निकलते हैं; ग्रातोद्य चार प्रकार के हैं—तत, ग्रवनड, घन भ्रौर सुषिर । इनमें तार वाले बाजे तत हैं, मृदंगादि ग्रवनद्ध हैं, ताल देने बाले घन हैं ग्रौर वंशी सुषिर (छिद्रयुक्त) हैं। गान पाँच प्रकार के होते हैं--प्रवेश, ग्राक्षेप, निष्काष्य, प्रासारिक ग्रौर श्रुवावेग । रंगमंच तीन प्रकार के होते हैं—चतुरस्र, विकृष्ट ग्रौर मिश्र । संक्षेप में यही शास्त्र के विषय हैं---

# 'एवमेषोऽस्पसूत्रार्थो ब्यादिश्ये नाट्यसंग्रहः।'

इन्हीं ११ विषयों के विस्तृतं विवेचन को नाट्य-वेद का शास्त्र-श्रंग कहा गया है। यह विधि से भिन्न है। इनके अनेक भेदोपभेदों का जान कराया गया है श्रौर युक्तिपूर्वक बताया गया है कि इनका प्रयोग कब, क्यों और कैसे किया जाना चाहिए। विधि ग्रवश्य करणीय है। उसमें तर्क नहीं किया जा सकता। किन्तु शास्त्र तर्क ग्रौर ऊहापोह से युक्त है। उसमें शंका ग्रौर समावान के लिये स्थान है ग्रौर बौद्धिक विवेचन की गुञ्जाइश है।

### वर्तमान नाट्य-शास्त्र

नाटय-शास्त्र के कई संस्करण प्रकाखित हुए। 'हाल' ने सन् १८६४ में अपने सम्पादित 'दशरूपक' के परिशिष्ट में नाट्य-शास्त्र के १ वें, २०वें श्रौर ३४वें ग्रध्याय का प्रकाशन कराया था। पी० रेगनाड ने भी नाट्य-शास्त्र के १४वें ग्रौर १५वें ग्रध्याय ग्रौर सन् १८८४ में 'रेटोरिके संस्कृते' में ६वें श्रौर ७वें ग्रध्याय का प्रकाशन कराया। 'निर्णयसागर' प्रेम से काव्यमाला सीरीज में पूरा नाट्य-शास्त्र प्रका-शित हुआ और फिर उसके कुछ दिन बाद १६३६ में काशी में पं० बदुकनाथ शर्मा और पं॰ बलदेव उपाध्याय ने 'काशी संस्कृत सीरीज' (जो प्रायः चौखम्बा संस्कृत सीरोज के नाम से प्रसिद्ध है) में नाट्य-शास्त्र का एक दूसरा संस्करण प्रकाखित कराया। सन् १६२६ में श्री रामकृष्ण कवि ने अभिनवगुप्त की महत्त्वपूर्ण टीका 'अभिनव-भारती' के साथ नाटय-झास्त्र के प्रथम सात प्रध्यायों का सम्पादन करके 'गायकवाड स्रोरियंटल सीरीज' में प्रकाशित कराया । व्वें से १ववें तक के अध्यायों की दूसरी जिल्द सन् १९३४ में प्रकाशित हुई और तीसरी जिल्द भी अब प्रकाशित हो गई है। श्री कवि ने नाट्य-शास्त्र के विभिन्न संस्करणों का नुलनात्मक विवरण अपनी पुस्तक की भूमिका में दिया है। उस भूमिका में और महामहोपाध्याय पं० सी० वी० काने ने ग्रपने 'हिस्ट्री ग्रॉफ़ संस्कृत पोयटिक्स' में विस्तारपूर्वक इन संस्करणों में पाए जाने वाले विभिन्न रूपों भौर पाठ-भेदों की चर्चा की है। उससे लगता है कि नाट्य-शास्त्र के पाए जाने वासे विभिन्न रूपों में बहुत श्रन्तर है।

वर्तमान नाट्य-शास्त्र से यह स्पष्ट है कि नाट्य-शास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी है। ६ठे, ७वें तथा अन्य अध्यायों में भी लम्बे-लम्बे गद्यांश ग्राए हैं, जो निरुक्त ग्रौर महाभाष्य की शैली में लिखे गए हैं। कम-से-कम १५ इलोक और १६ म्रार्याएँ म्रानुवंश्य मर्थात वंशानुकम से प्राप्त बतायी गई हैं। कुछ सूत्रानुबद्ध आर्याएँ हैं, जो श्लोकरूप में लिखे हुए मूत्रों की व्याख्या हैं। इन्हें सूत्रानुबद्ध या सूत्रानुबिद्ध ग्रार्या कहा गया है। लगभग सौ पद्य ऐसे हैं जिन्हें 'ग्रत्र श्लोकाः' या 'ग्रात्रायी' कहकर उद्धत किया गया है श्रीर जिनके बारे में श्रभिनव गुप्त ने कहा है कि ये प्राचीन श्राचार्यों के कहे हुए श्लोक हैं। इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान नाट्य-शास्त्र में पूर्व-परम्परा के स्रनेक तत्त्व मिनते हैं। नाटच-शास्त्र में कुछ ग्रंश निश्चय ही बहुत पुराना है। उप-नन्ध नाटच-शास्त्र का लेखक स्वीकार करता है कि वह परम्परागत सूत्रों का हवाला दे रहा है, जबकि ग्रारम्भिक ग्रध्यायों में यह भी कहता है कि यह सबसे पहला प्रयास है। पाणिनि ने ग्रपनी 'ग्रप्टाध्यायी' में कृशास्व ग्रीर शिलालि नाम के दो सूत्र-कर्ताग्रों का उल्लेख किया है। यह श्राश्चर्य की बात है कि वर्तमान नाटच-शास्त्र में मानो प्रयत्न-पूर्वंक इन दो आचार्यों का नाम छोड़ दिया गया है। सम्भवतः वर्त-मान रूप के लेखक या सम्पादक को इस शास्त्र की सर्वप्रथमता सिद्ध करने के लिये यह ब्रावश्यक लगा हो (भाव-प्रकाशन में वासुकि नाम के एक प्राचीन आचार्य का यह मत उद्घृत किया गया है कि इन्होंने भी भावों से उसका उत्पन्न (रस-सम्भवः) होना वताया है ग्रीर प्रमाण-स्वरूप नाटच-शास्त्र का एक श्लोक उद्धृत किया है, रेजो वर्तमान नाटच-शास्त्र में 'भवन्ति चात्रश्लोकाः' कहकर उद्घृत किया है । इससे ग्रनुमान किया जा सकता है कि किसी वासुकि नाम के ग्राचार्य की किसी कृति से वर्तमान नाटच-शास्त्र का लेखक परिचित अवस्य था.

१. 'ग्रभिनव मारतो', जिल्द १, ६, पृ० ३२८।

२. भा० प्रव, पृ० ३६-३७।

परन्तु उनका नाम देना किसी कारणवंश उचित नहीं समें । पाणिनि ने जिन दो श्राचार्यों का उल्लेख किया है उनकी कुछ बातें भी इन परम्परा-प्राप्त कारिकाश्रों या सूत्रों में श्राई हैं या नहीं, यह कहना कठिन है। निन्दिकेश्वर, तण्डु (यह भी श्रिभनव गुप्त के मत से निन्दिकेश्वर का ही दूसरा नाम है), कोहल श्रादि श्राचार्यों का नाम लेकर उल्लेख है श्रीर 'गन्धवंवेद' नामक शास्त्र की भी चर्चा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान नाट्य-शास्त्र का लेखक ऐसे लोगों का नामतः उल्लेख करने में नहीं हिचकता, जिनकी प्रसिद्धि देव-कोटि के लेखकों में है, परन्तु मनुष्य-कोटि के लेखकों का वह जान-बूक्षकर नाम नहीं लेना चाहता। उद्देश्य है, शास्त्र की सर्वप्रथमता खण्डित न होने देना। कोहल को मनुष्य-कोटि का श्राचार्य माना गया है, इस-निए भविष्यवाणी के रूप में 'इनका उल्लेख किया गया है और प्रथम श्रध्याय में इन्हें भरत के पुत्रों में गिनाया गया है।

ऐसा जान पड़ता है कि नाटभ-शास्त्र का कुछ ग्रंश काफ़ी पुराना है। महामहोपाध्याय ढाँ० पी० वी० काने का अनुमान है कि वर्तमान नाटभ-शास्त्र का छठा श्रीर सातवाँ श्रध्याय (रसभाव-विवेचन), द्वें से १४वें तक के श्रध्याय (जिनमें श्रिमिय का सविस्तर विवेचन है) तथा १७वें से ३५वें तक के श्रध्याय किसी एक समय ग्रथित हुए थे। छठे श्रीर सातवें श्रध्याय के गद्ध-श्रंश श्रीर श्रायिए सन् ईसवी के दो सौ वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थीं। वर्तमान नाटभ-शास्त्र को जब श्रन्तिम रूप दिया गया तब ये जोड़ी गईँ । श्रागे चलकर उन्होंने बताया है कि सन् ईसवी की तीसरी या चौथी शताब्दी में नाटभ-शास्त्र को नये सिरे से सजाया गया श्रीर उसमें सूत्रमाष्य शैली के गद्य, पुरानी श्रायिए तथा श्रीर जोड़े गए श्रीर नवीन रूप देने वाले सम्पादक ने भी कुछ

१. पृ० ३६-६५ ।

२. पृ० १८।

व्यास्यात्मक कारिकाएँ जिस्तकर जोड़ीं। हाँ० काने ने इसके पक्ष में मनेक प्रमाण दिए हैं जिनको स्वीकार करने में किसी को ग्रापित नहीं होगी।

ऊपर की विवेचनाग्रों से यह भी स्पष्ट है कि भरत के नाटच-शास्त्र का वर्तमान रूप ग्रनेक परम्परा-प्राप्त शास्त्रों का समन्वित रूप है ग्रीर कुछ परवर्ती भी है। इसका ग्रन्तिम सम्पादन कव हुग्रा था यह कहना कठिन ही है, परन्तु सन् ईस्वी की तीसरी शताब्दी तक उसने यह रूप ग्रवदय ही ले लिया होगा, क्योंकि कालिदाम-जैसे नाटककार को इस शास्त्र का जो रूप प्राप्त था वह बहुन-कुछ इसी प्रकार का था। इस बात के लिये विद्वानों ने प्रमाण दिए हैं।

## ६. नाट्य-शास्त्र के लक्ष्यीभूत पाठक

वर्तमान नाटच-शास्त्र मूलतः तीन प्रकार के पाठकों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। प्रथम (१) और मुख्य लक्ष्य तो अभिनेताओं को शिक्षा देने का है। इन लोगों को नाटच-शास्त्र में भरत-पुत्र कहता है। नाटच-शास्त्र का यह भी प्रयत्न है कि अभिनेताओं को सामाजिक दृष्टि से ऊंची मान्यता प्राप्त हो। दूसरे (२) लक्ष्यीभूत श्रोता, प्रेक्षक या सामाजिक है। भारतीय नाटच-शास्त्र प्रेक्षकों में अनेक ग्रन्थों की आशा रखता है। संस्कृत-नाटकों और शास्त्रीय संगीत और अभिनय के द्रष्टा को कैसा होना चाहिए, इस विषय में नाटच-शास्त्र ने स्पष्ट रूप में कहा है (२७-५१ और आगे) कि उसकी सभी इन्द्रिय दुष्ट्त होनी चाहिएँ; ऊहापोह में उसे पटु होना चाहिए (ग्रर्थान् जिसे आजकल 'क्रिटिकल आडिएंस कहते हैं, वैसा होना चाहिए), दोष का जानकार और रागी होना चाहिए। जो व्यक्ति शोक से शोकान्वित न हो सके और ग्रानन्द-जनक दृश्य देखकर ग्रानन्दित न हो सके, ग्रर्थात् जो संवेदनशील न हो उसे नाटच-शास्त्र प्रेक्षक या दर्शक का पद नहीं देना चाहता। इस

१. पृ० २२।

उद्देश्य की सिद्धि के लिए नाटघ-शास्त्र अनेक प्रकार की नाटघ-रूढ़ियों का विवेचन करता है और ऐसे इंगित बताता है जिससे दर्शक रंगमंच पर ग्रमिनय करने वाले व्यक्तियों के ग्राकार, इंगित, चेण्टा ग्रौर भाषा द्वारा बहुत-कुछ ग्रनायास ही समक्त ले । नाटच-शास्त्र में ऐसी नाटच-मृद्यों का विस्तारपूर्वक संग्रह किया गया है जो दर्शक को रमानुभूति में सहायता पहुँचा सकती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभिनव-गुप्त सामाजिक को नाटच-शिक्षा का उपयुक्त पात्र नहीं मानते । पर यह बात संगत नहीं जान पड़ती। तीसरा (३) लक्ष्यीभूत श्रोता कवि या नाटककार है। शास्त्रकार नाटकों के निबन्धन की विधियाँ बताता है शौर कथा के विभिन्न भवयवों और भ्रभिनय की विभिन्न चेष्टाओं के संयोग से चरित्र और घटना-प्रवाह के परस्पर ग्रावात-प्रत्यावात द्वारा विकसित होने वाले नाटकीय रसान्भृति के सुक्ष्म कौशलों का परिचय कराता है। वह भाशा करता है कि कवि या नाटककार इन सूक्ष्म कौशलों का ग्रच्छा जानकार होगा ग्रीर कथा का ऐसा निवन्धन करेगा कि कुशल अभिनेता भीर सहृदय पाठक-प्रेक्षक दोनों को रस ग्रहण करने में ग्रासानी होगी। परवर्ती-काल में नाटच-शास्त्र के बताए हुए विस्तृत नियमों का संक्षेपीकरण हुन्ना न्नौर प्रभिनेता तथा पाठक की ग्रपेक्षा कवि या नाटककार को ही ध्यान में रखकर छोटे-छोटे प्रन्यों की रचना की गई है। 'दश-रूपक' ऐसा ही ग्रन्थ है। उसका मुख्य उद्देश्य नाटककारों को नाटच-निबन्धन की विधि बताना है। ग्रभिनेता उसकी दृष्टि में बहुत कम हैं ग्रीर सहदय प्रेक्षक बहुत गीण रूप से हैं। ग्रागे इसी संक्षेपी-करण की प्रवृत्ति पर विचार किया जाएगा।

### १०. परवर्ती नाट्य-ग्रन्थ

कई परवर्ती ग्राचार्यों ने नाटच-शास्त्र की टीका या भाष्य लिखें ये। इनमें ग्रीमनवगुप्त की 'ग्रीमनव-भारती' प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ ग्रब प्रकाशित हो चुका है। कौतिवर, नाम्यदेव, उद्भव, अंकुक ग्रादि की टीकाग्रों की चर्चा तो मिल जाती है, पर वे ग्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

नाटच-शास्त्र (चौलम्बा संस्करण) के बीसवें श्रध्याय में दशरूप-विधान, इक्की मर्वे में सन्धियाँ और उनके अंगों तथा बाईसवें अध्याय में वृत्तियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इन ग्रध्यायों से सामग्री लेकर कई ग्राचार्यों ने ग्रन्थ लिखे थे। इनमें सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है, धनंजय का 'दशरूपक', जिस पर उनके भाई धनिक की व्याख्या (वृत्ति) है। ये दोनों ब्राचार्य भाई थे ब्रौर मन् ईसवी की दसवी शताब्दी के ब्रन्त में हए थे। इनके अतिरिक्त सागर नंदी का 'नाटक लक्षण रत्नकोश' (११वीं शताब्दी), रामचन्द्र श्रीर गुणचन्द्र का 'नाटचदपंण' (१२वीं शताब्दी का म्रन्त्य भाग), शारदातनय का 'भाव प्रकाशन' (१३वीं शती), शिगभुपाल की 'नाटक-परिभाषा' (१४वी शताब्दी), रूप गोस्वामी की 'नाटक-चंद्रिका' (१५-१६वीं शताब्दी), सुन्दर मित्र का 'नाटच-प्रदीप' (१७वीं शताब्दी) श्रादि प्रन्थ हैं। इन सबका ग्राधार भरत मुनि का नाटच-शास्त्र ही है। भोजराज (११वीं शताब्दी) ने 'श्रृंगार प्रकाश' ग्रौर 'सरस्वती कण्टाभरण' में अन्य काव्यांगों के साथ नाटक का भी विवेचन किया है। हेमचन्द्राचार्य के 'काव्यानुशासन' में भी कुछ नाटकों की विवेचना है । विद्यानाथ के 'प्रताप-रुद्र यशोभ्षण' ग्रीर विव्वनाथ के 'साहित्य दर्पण' में काव्य के ग्रन्य ग्रंगों के विवेचन के साथ नाटच-विवेचन है। श्रन्तिम ग्रन्थ श्रधिक प्रसिद्ध है।

इन नये ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य किन को नाटक लिखने की विधि बताना है। इनमें कथावस्तु, नायक-नायिका, रस-विचार, रूपक-लक्षण ग्रादि का विस्तार है। यद्यपि इन सबका मूल भरत का नाट्य-शास्त्र ही है, तथापि इनमें परस्पर मतभेद भी कम नहीं है। इनमें सबसे ग्राधक प्रसिद्ध है 'दशरूपक'।

#### ११. दशरूपक

'दशरूपक' के लेखक विष्णु-पुत्र धनञ्जय हैं जो मुञ्जराज (१७४-११४ ई०) के सभासद थे। भरत के नाट्य-शास्त्र को स्रति विस्तीर्ण समभकर उन्होंने इस ग्रन्थ में नाट्य-शास्त्रीय उपयोगी बातों को संक्षिप्त करके कारिकाओं में यह ग्रुन्थ लिखा। कुछ श्रपवादों को छोड़ दिया जाए तो ग्रधिकांश कारिकाएँ ग्रुनुष्टुप् छन्दों में लिखी गई हैं। संक्षेप में लिखने के कारण ये कारिकाएँ दुरूह भी हो गई थी। इसीलिय उनके भाई धनिक ने कारिकाओं का ग्रर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस ग्रन्थ पर 'ग्रवलोक' नामक वृत्ति लिखी। यह वृत्ति न होती तो धनञ्जय की कारिकाओं का समभना कटिन होता। इसलिये पूरा ग्रन्थ वृत्ति-सहित कारिकाओं को ही समभना चाहिए। धनञ्जय ग्रीर धनिक दोनों का ही महत्त्व है।

भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र के बीसवें ग्रध्याय को 'दशरूप-विकल्पन' (२०.१) या 'दशरूप-विधान' कहा गया है । इसी स्राधार पर धनञ्जय ने अपने ग्रम्थ का नाम 'दशरूपक' दिया है। नाट्य-शास्त्र में निम्नलिखित दस रूपकों का विधान है-नाटक, प्रकरण, ग्रंक (उत्सृष्टिकांक), व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग । एक ग्यारहवें रूपक 'नाटिका' की चर्चा भी भरत के नाट्य-शास्त्र ग्रीर दश-रूपक में ग्राई है। परन्तु उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना गया है। भरत ने नाटिका को नाटक ग्रीर प्रकरण में ग्रन्तर्भुक्त कर दिया है (२०. ६४) । परवर्ती आचार्यों में रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने अपने नाट्य-दर्गण में नाटिका ग्रीर प्रकरणिका को दो स्वतन्त्र रूपक मानकर रूपकों की संस्या १२ कर दी है तथा विश्वनाथ ने नाटिका और प्रकरणी को उपरूपक मानकर रूपकों की संख्या दस ही मानी है। धनञ्जय ने भरत का अनुसरण करते हुए नाटिका का उल्लेख तो कर दिया है पर उसे स्वतन्त्र रूपक नहीं माना । रूपकों के भेदक तत्त्व हैं कथावस्तु, नायक श्रीर रस । नाटिका में ये तीनों नाटक ग्रीर प्रकरण से भिन्न नहीं हैं, इसलिए भरत मुनि ने (२०, ६२-६४) में इसे नाटक ग्रौर प्रकरण के भावों पर ग्राश्रित कर दिया था। धनञ्जय ने उसी का ग्रनुसरण किया है। इस प्रकार रूपकों की संख्या दस बनाए रखकर वे मंगलाचरण में विष्णु के

दस (प्रवतार) रूपों के साथ समानना वताकर श्लेष करने का श्रवसर भी पागए हैं।

### १२. रूपकों के भेदक तत्त्व

जैसा कि उपर बताया गया है, भनव्यय ने कथावस्तु, नायक ग्रौर रस को रूपकों का भेदक तत्त्व माना है। उन्होंने ग्रपने ग्रन्थ को चार प्रकाशों में विभक्त किया है। इनमें प्रथम में कथावस्तु का विवेचन है, दूसरे में नायक, तीसरे में पूर्वाग ग्रौर भारती ग्रादि वृत्तियों ग्रौर चौथे में रस का विवेचन किया गया है।

यदि वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से रूपको के भेद की कल्पना की जाय तो स्पष्ट ही बहत्तर मोटे भेद स्वीकार करने पड़ेंगे। वयों कि धनञ्जय के मत से कथावस्तु तीन प्रकार की होती है—(१) प्रख्यात (इतिहास-गृहीत), (२) उत्पाद्य (किल्पत) और (३) मिथ; नेता या नायक भी तीन प्रकार के होते हैं—(१) उत्तम, (२) मध्यम और (३)नीच। स्वभाव से ये चार प्रकार के भी कहे गए हैं—(१) उदात्त, (२) उद्धतः (३) लित और (४) प्रशान्त। पर तीन भेद—उत्तम, मध्यम, नीच—प्राथमिक है। रस ब्राठ हें—शृंगार, वीर, करण, बीभत्स, रांद्र, हास्य, ब्रद्भुत और भयानक। धनञ्जय शान्त रस को नाटक में नहीं स्वीकार करते। इस प्रकार वस्तु, नायक और रस-भेद से ३×३×= ३२ भेद हो जाते हैं। परन्तु भरत ब्यावहारिक नाट्यप्रयोग के विवेचक थे। उन्होंने उन्हों दस रूपकों की विवेचना की है जो उनके समय में प्रचलित थे। और किसी ने भी इस प्रकार रूपक का विभाजन नहीं किया।

## १३. विभिन्न रूपकों की कथावस्तु

कोई भी रूपक हो, उसमें एक कथा होगी। वनक्जब ने भ्रपने ग्रन्थ के प्रथम प्रकाश के उपसंहार में रूपक को 'नेतृ-रसानुगुण्या कथा' कहा है। रस मुख्य है, रस श्रीर नेता के श्रमुकूल ही कथा होती है। किव कथा को या तो रामायण, महाभारत श्रादि प्रख्यात ग्रन्थों से लेता है या कल्पना हारा स्वयं रच लेता है। इस प्रकार प्रख्यात श्रीर उत्पाद्य (किल्पत) ये दो भेद हो जाते हैं। कभी कुछ श्रंश तो इतिहास-गृहीत होता है श्रीर कुछ किल्पत। उस हालत में कथा 'मिश्र' कही जातों है। कथा का इस प्रकार तीन श्रीणयों में विभाजन करना श्रावश्यक है, क्योंकि किव (नाटककार) के लिये यह बात महत्त्व की है। प्रख्यात कथा में वह बहुत-कुछ बन्धन में होता है। किल्पत कथा में ये बन्धन नहीं होते। दोनों के संभालने के कौशल में भेद होता है। मिश्र कथा में भी बन्धन कुछ-न-कुछ रहना ही है। इपकों की कथावस्तु इस प्रकार श्रलग-श्रलग किस्म की हो जाती है—

| रूपक का नाम   | कथावस्तु का प्रकार                 |
|---------------|------------------------------------|
| नाटक          | प्रख्यात                           |
| प्रकरण        | उत्पाद्य                           |
| नाटिका        | कथा उत्पाद्य, किन्तु नायक प्रस्यात |
| भाग           | उत्पाद्य                           |
| प्रहसन        | उत्पाद्य                           |
| डिम           | प्र <b>र्</b> यात                  |
| व्यायोग       | प्रस्यात                           |
| समवकार        | प्र€्यात                           |
| वीथी          | उत्पाद्य                           |
| उत्सृष्टिकांक | प्रस्यात                           |
| ईहामृग        | मिश्र                              |

### १४. श्राधिकारिक श्रौर प्रासंगिक कथा

एक बार नाटककार जब कथा का आहरण या उपकल्पन कर लेता है तो उसे सरल या जटिल कथा-रूपों में परिणत कर देता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी कथा-वस्तुएँ जिटल ही हों। पर जो जिटल होती हैं उनमें एक या एकाधिक कथाएँ मुख्य कथा से जुड़ जाती हैं। मुख्य कथा को ग्राधिकारिक ग्रौर सहायक कथाग्रों को ग्रासंगिक कहते हैं। बहुत-से रूपकों का गठन ऐसा होता है कि उनमें ग्रासगिक कथा ग्रा ही नहीं पाती। ये प्रासंगिक कथाएँ भी दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे जो ग्राधिकारिक कथा के समानान्तर दूर तक चलती रहती हैं, जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत हो जाती हैं, जैसे रामायण में श्रगीव की कथा; दूसरी वे जो थोड़ी दूर तक चलकर विरत हो जाती हैं, जैसे रामायण में शवरी या जटायु का प्रसंग। पहली को पताका कहते हैं, दूमरी को प्रकरी। पताका ग्रौर प्रकरी में एक ग्रौर भेद है। पताका के नायक का कुछ ग्रपना स्वार्थ भी होता है किन्तु प्रकरी के नायक या नायिका का ग्रयना कोई स्वार्थ नहीं होता। इस प्रकार कथावस्तु के दो सहायक ग्रंग हैं। इनकी स्थित केवल जिल्ल कथावस्तु के दो सहायक ग्रंग हैं। इनकी स्थित केवल जिल्ल कथावस्तु में ही होती है।

### १५. ऋर्थप्रकृतियाँ

प्रथंप्रकृतियाँ पाँच हैं—(१) बीज, (२) विन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी ग्रीर (४) कार्य। इनमें पताका ग्रीर प्रकरी की चर्चा ऊपर हो चुकी है। धनञ्जय ने रूपक की कथावस्तु के ग्रारम्भ की उस स्वल्पी-दिप्ट बात को बीज बताया है जो रूपक के फल का हेतु होता है, जैसे भीम के कोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह बीज है, जिसका फल है द्रीपदी का केश-संयमन रूपी कार्य। इस प्रकार बीज ग्रारम्भ में थोड़े में कहा हुग्रा कथावस्तु का वह ग्रग है जो ग्रागे चलकर फलिमिद्धि का हेतु बनता है। बीज हेतु है, कार्य फल। विन्दु को धनञ्जय ने इस प्रकार समभाया है कि ग्रवान्तर ग्रथं वा जब विच्छेद होता है तो मूल कथा से जोड़ने का काम बिन्दु करता है। यह परिभाषा कुछ स्पष्ट नहीं है। कई लोग इससे अम में पड़ जाते है ग्रीर ग्रनेक प्रकार की जल्पना-कल्पना करने लगते हैं। धनिक की वृत्ति में कहा गया है कि

यर्थप्रकृतियाँ प्रयोजन-सिद्धि का हेतु हुम्रा करती हैं। रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाट्य-दर्पण में इन म्रथंप्रकृतियों को 'उपाय' कहा गया है। इन पाँच उपायों में दो—बीज ग्रौर कार्य—म्रचेतन हैं; तीन—विन्दु, पताका ग्रौर प्रकरी—चेतन हैं। नाट्यदर्पणकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो ये उस कम से म्राते हैं जिस कम से उनको गिनाया गया है भौर न म्रवश्यम्भावी या ग्रपरिहार्य ही हैं। इनका सिन्नवेश यथारुचि किया जाना चाहिए। बहुत-से ऐसे कथानक हो सकते हैं जिनमें पताका या मकरी हो ही नहीं; बहुत-से ऐसे होगे जिनमें इनका कम उलटा हो सकता है। वस्तुतः ये ग्रथंप्रकृतियाँ कथावस्तु के उपाय हैं ग्रौर म्रारम्भ म्रादि म्रागे बताई जाने वाली ग्रवस्थाएँ नायक के व्यापार हैं।

निम्नलिखित सारणी से अर्थप्रकृतियों का स्वरूप समभ में आ जाएगा—

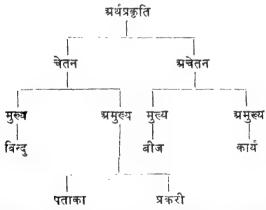

इस प्रकार ये अर्थप्रकृतियाँ 'फल' अर्थात् मुख्य साध्य के हेतुभूत किव-निबद्ध उपाय हैं। इनमें 'बीज' नाटक के इतिवृत्त या कथावस्तु का उपाय है। यह मुख्य है, क्योंकि यही क्रमशः अंकुरित-पल्लवित होकर फलरूप में परिणत होता है। आमुख में नट बीजभूत उक्तियों को कह देशा है और बाद में मुख्य कथा का कोई प्रमुख पात्र उसे दुहराता है।

・・・この職場の一名を開始、問題を受け、これをいっているとの、過程の必然ないないははないなっている

यह कथा की वह स्थिति है जो घटनाओं के संघट्ट से मुख्य पात्र के सम्मुख किसी के द्वारा उपस्थित कर दी गई होती है। वह सोच-विचार-कर प्रयस्तपूर्वक किया हम्रा पात्र-विरोष का कार्य न होने से उसे मचेतन माना जाता है। फल इस बीज के पल्लवित-पृष्पित होने से उपस्थित होता है। बीज मुख्य है, फल अमुख्य। पताका, प्रकरी और बिन्दू चेतन प्रयत्न हैं: समक-बुक्तकर नाटककार द्वारा संयोजित होते है। इनमें भी बिन्दू मुख्य होता है। नाटक का घटना-प्रवाह जब-जब स्रभीष्ट दिशा में हटकर दूसरी स्रोर मुड़ने लगता है, अलग होने लगता है, तब-तब नाटककार नायक, प्रतिनायक, सहकारी म्रादि पात्रों की सहायता मे उसे श्रभीष्ट दिशा की श्रोर ले जाने का प्रयत्न करता है। इसीलिये यह सारे कथाभाग में विद्यमान रहता है। पताका, प्रकरी और बिन्द, कवि के अनुध्यात लक्ष्य तक ले जाने वाले साधन हैं, इसीलिये इन्हें 'वेतन' माना गया है । पताका और प्रकरी कथानक में रहें ही, यह श्रावस्यक नहीं है, पर बिन्दु रहता है । वस्तुतः बीज, बिन्दु ग्रीर कार्य, ये तीन म्रावश्यक अर्थप्रकृतियाँ हैं । बीज पर कवि का नियन्त्रण नहीं होता, परन्त्र बिन्द उसके उस यत्नपूर्वक नियन्त्रण का ही नामान्तर है जो कयानक को ऋभीष्ट दिशा में मोड़ता रहता है। ये दो मुख्य हैं।

बिन्दु पात्रों की किव-निबद्ध चेतन चेष्टाएँ हैं, पर कार्य अचेतन साधन; जैसे सैन्य-सामग्री, दुर्ग, कोश, धन ग्रादि । किसी वृक्ष का उप-मान लें तो बीज, बीज हैं: बिन्दु, उसे सुरक्षित, पल्लिक्ति, पुष्पित करने का सोहेश्य अयत्न हैं. कार्य, कुदाल, खाद ग्रादि हैं: पनाका, किसी स्वार्थसिद्धि के प्रतिदान में नियुक्त माली है ग्रौर प्रकरी, क्वचित्-कदाचित् ग्रनायास उपस्थित होकर सहायता कर जाने वाला हितैषी।

## १६. पाँच प्रवस्थाएँ और पाँच सन्वियां

धनंजय के अनुसार फल की इच्छा वाले नायक आदि के द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य की पाँच अदस्थाएँ होती हैं—आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याक्का, नियताप्ति श्रीर फलागम । दूसरे श्राचार्य इन्हें नेता के चरित्र (वृत्त) की पाँच श्रवस्था कहते हैं । भरत ने इन्हें सावक के व्यापार की श्रवस्थाएँ कहा है (२१.७) । वनं अय ने भरत का ही श्रनुसरण किया है । वस्तुतः वृत्त श्रीर व्यापार में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । पात्र जो कुछ करता है (व्यापार, कार्य) वही उसका चरित है । नायक के व्यापार की ये पाँच श्रवस्थाएँ हैं जो कथावस्तु में रूप ग्रहण करती हैं । ये स्वयं कथावस्तु नहीं हैं, कथावस्तु में क्रमशः विकित्तन होने वाले साधक-व्यापार या नायक के कार्य के सिवा श्रीर भी बहुत-सी वार्ते होती हैं ।

इस प्रकार अर्थप्रकृतियाँ गथानक के अभीष्ट लक्ष्य तक ले जाने के लिए नाटककार द्वारा निबद्ध उपाय हैं भौर भ्रयस्थाएँ नायक के व्यापार हैं। नेता या नायक के मन में फल-प्राप्ति के लिये भ्रौत्मुक्य (प्रारम्भ), उसके लिये प्रयत्न (प्रयत्न), उसके प्राप्त होने की स्राशा (प्राप्त्याशा), विघ्नों के समाप्त हो जाने से उसके प्राप्त होने की निश्चितता (नियताप्त) और उसकी प्राप्ति (फलागम), ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं। ये नाटक को विचित्र भाव ग्रौर घटनाग्रों से समृद्ध करती हैं। किन्तु कवि बा नाटककार का सबसे बड़ा कौशल बिन्दु की योजना में प्रकट होता है। इसी उपाय के द्वारा वह कथा की अवान्तर प्रसंगों में बहकने से रोकता है श्रीर नायक की प्रयत्नादि अवस्थाओं को जागहक बनाए रखता है। नाटक-रचना कठिन काम है। बिन्दु-विधान भी कठिन साधना है। जरा भी कथा बहकी तो संभालना मुस्किल हो जाता है। जहरत पड़ने पर नाटककार पताका और प्रकरी-जैसे चेतन उपायों का ग्राश्रय लेता है श्रीर कार्य-जैसे श्रचेतन उपादान (सैन्य, कोप श्रादि) का भी सहारा लेता है। पर बिन्द-विधान सर्वत्र स्नावस्यक होता है। 'स्रर्थ-प्रकृति' में अर्थ शब्द का तात्पर्य है पूरा नाटकार्थ और 'प्रकृति' शब्द का तात्पर्य है प्रकार या उपाय । धनञ्जय की अपेक्षा रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने इसे अधिक स्पष्टता से समभाया है।

#### १७. पांच सन्धियाँ

भग्त ने नाटय-शास्त्र में कहा है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता है और पाँच सन्धियाँ उसके पाँच विभाग हैं। धनंजय के अनुसार किसी एक प्रयोजन द्वारा ग्रन्वित कथा-भागों को किसी दूसरे प्रयोजन से युक्त करने वाला सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। ये पाँच हैं, (१) मूख (नाना ग्रथों ग्रौर इनकी हेत्भृता बीजोत्पत्ति), (२) प्रतिमुख (बीज का उद्भेद या फूटना), (३) गर्भ, दिखकर ग्रदुष्ट हो गए बीज का ग्रन्वेषण, (४) ग्रवमर्श या विमर्श (बीज ग्रर्थ का प्रा: प्रकट होना), ग्रीर (५) उपसंहति या निर्वहण (विखरे ग्रथीं का एक उद्देश्य की ग्रीर उपसंहरण)। धनंजय ने एक विवादास्पद कारिका में कहा है कि पाँचों ग्रथंप्रकृतियाँ, पाँचों ग्रवस्थाग्रों से समन्वित होकर कमशः पाँच मन्धियाँ वन जाती हैं। यह वात भ्रम पैदा करने वाली सिद्ध हुई है। मर्थप्रकृतियों का भवस्थाओं के साथ 'यथारूप' गठवन्धन ठीक नहीं बैठता। पताका एक अर्थप्रकृति है, प्रकरी दूसरी। पताका के बाद प्रकरी को गिनाया गया है। पताका का उदाहरण है रामायण में सुप्रीव की कथा, प्रकरी का उदाहरण है वहीं शबरी की कथा। लेकिन रामा-यण में पताका बाद में भ्राती है, प्रकरी पहले । कम कहाँ रहा ? बिन्दु एक प्रथंप्रकृति है। वह नाटक में सर्वत्र रहता है। उसे किसी एक श्रवस्था के साथ कैसे वांधा जा सकता है। भरत के नाटय-शास्त्र में रेमा कुछ नहीं कहा गया है। सन्धियों को अवस्था का अनुगामी अवस्य बताया गया है। अर्थप्रकृतियों से उनका सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह है कि पताका में भी सन्धियां होती हैं। नाट्यदर्गणकार ने उन्हें अनु-सन्धि कहा है भौर स्वयं धनंजय ने भी अन्यत्र उन्हें अनुसन्धि कहा है। इसलिए धनंजय की उक्त कारिका, जिसमें अर्थप्रकृतियों और

१. **ग्रयं** प्रकृतयः पञ्च, पञ्चावस्था समन्दिताः

यथासंख्येन जायन्ते मुलाक्षाः पञ्च सन्धयः ।

ग्रवस्थाग्रों— दोनों के साथ सिन्धियों का गठवन्धन किया गया है, भ्रामक है। उसकी भरतमतानुषायी व्याख्या—योड़ी कष्ट-कल्पना के साथ—इस प्रकार की जा सकती है—'ग्रर्थप्रकृतियाँ पाँच हैं। ग्रवस्थाएं भी पाँच हैं। इनके समन्वित रूप से इतिवृत्त वनता है। उसके पाँच विभाग होते हैं जो सन्धि कहलाते हैं। ये सन्धियाँ ग्रवस्थाग्रों के कम से होती हैं।' इस प्रकार की व्याख्या में 'यथासंख्येन' का ग्रन्वय 'पंचावस्था' से किया जाएगा। परन्तु ऐसा ग्रथं कष्ट-कल्पित ही है।

जां हो, सन्धियाँ कथावस्तु के भाग हैं। कुल मिलाकर इनके ६४ ग्रंग हैं जो सन्ध्यंग कहे जाते हैं। धनंजय ने अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं का साथ-साथ उल्लेख करके अपने ग्रन्थ के पाठकों में कुछ अम अवश्य उत्पन्न किया है। कीथ ने 'हिस्ट्री आंफ संस्कृत ड्रामा' नामक ग्रन्थ में कहा है कि 'सन्धियों का विभाजन तो ठीक है क्योंकि इसमें नाटकीय संघर्षों पर जोर दिया गया है। इस विभाजन का उद्देश्य है कि किस प्रकार नायक विघ्नों को जीतकर फल-प्राप्ति की ग्रोर बढ़ता है। परन्तु अर्थप्रकृति की कल्पना व्यर्थ जान पड़ती है। सन्धियों की कल्पना कर लेने के बाद अर्थप्रकृति का विभाजन वेमतलब का जान पड़ता है। फिर, पाँच सन्धियों का पाँचों अवस्थाओं और पाँचों अर्थप्रकृतियों के नाथ जोड़ना दोषपूर्ण है।

स्पष्ट है कि धनंजय का ज्लोक इस प्रकार की आन्त ग्रालोचना का कारण है। कीथ की ग्रालोचना नाट्य-शास्त्र की नहीं है, दशरूपक की ग्रालोचना है। वस्तुतः, जैमा कि हमने ऊपर दिखाया है, ग्रर्थ-प्रकृति कथा के उचित संघटन के उपाय हैं, ग्रवस्थाएँ नाटक के नायक की फलप्राप्ति-जन्य कियाग्रों की ग्रवस्थाएँ हैं ग्रीर सन्ध्रियाँ, इन ग्रवस्थाग्रों को ग्रनुकूल दिशा में ले जाने वाले उस घटनाचक के, जो ग्रथंप्रकृतियों से मिलकर पूरा इतिवृत्त या कथानक बन जाता है, विभिन्न ग्रंग हैं। इनके ६४ भेदों का नाट्य-शास्त्र ग्रीर दशरूपक ग्रादि

प्रन्थों में विस्तारपूर्वक वर्णन है। नीचे की नालिका से इन सन्धियों श्रीर संघ्यंगों का सामान्य परिचय ही जाएगा—

| सन्ध्या           | र्भग                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख               | १. उपक्षेप, २. परिकर, ३. परिन्यास, ४. विलोभन,                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रति <b>मु</b> ख | ५. युक्ति, ६. प्राप्ति, ७. समाधान, ८. विधान, ६. परि-<br>भावना, १०. उद्भेद, ११. भेद, १२. करण ।<br>१३. विलास, १४. परिमर्प, १४. विधूत, १६. शम, १७.<br>नर्म, १८. नर्मद्युति, १६. प्रगमन, २०. निरोध, २१.<br>पर्युपासन, २२. वज्र, २३. पुष्प, २४. उपन्यास, २४. वर्ण- |
| गर्न              | संहार ।  २६. श्रभूताहरण, २७. मार्ग, २८. रूप, २६. उदाहरण, ३०. कम. ३१. मंग्रह, ३२. श्रनुमान, ३३. तोटक, ३४. श्रिष्ठिक, ३४. उद्वोग, ३६. संभ्रम, ३७. श्रक्षेप ।                                                                                                    |
| विमर्श            | ३⊏. श्रपदाद, ३९. संफेट, ४∙. विदव. ४१. द्रव. ४२. शक्ति                                                                                                                                                                                                         |
| (ग्रवमशं)         | ४३. क्षुति, ४४. प्रसंग, ४५. छत्रन, ४६. व्यवसाय, ४७.<br>विरोधन, ४६. प्ररोचना, ४६. विचलन, ५०. ग्रादान ।                                                                                                                                                         |
| निर्वहण           | ५१. सन्धि, ५२. विवोध, ५३. ग्रथन, ५८. निर्णय, ५५.                                                                                                                                                                                                              |
|                   | परिभाषण, ४६. प्रसाद, ५७. त्रानन्द, ५.५. समय, ५६. कृति, ६०. भाषा, ६१. उपगृहन, ६२. पूर्वभाव, ६२. उपसंहार, ६४. प्रशस्ति ।                                                                                                                                        |

## १८. संध्यंन का प्रयोग भ्रावश्यकतानुसार

इन सभी ग्रंगों का नाटक में प्रयोग श्रनिवार्य नहीं है। भरत ने नाट्यशास्त्र (२१.१-१०७) में कहा है कि क्वचित् कदाचित् ही सभी श्रंग किसी एक ही रूपक में मिनों। कभी-कभी दो-तीन से भी काम चल जाता है। कार्य ग्रौर ग्रवस्था को देखकर इन ग्रंगों का प्रमोग करना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण बात कहना घनंजय भूल गए हैं। फिर भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ खास प्रयोजन हैं जिनके लिए इन संघ्यंगों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोजन छ: हैं—ग्रंभीटट ग्रंथं की रचना. गोपनीय की गुष्ति, प्रकाशन, राग और प्रयोग का ग्राश्चर्य । इससे यह बात अनुमित होती है कि जहाँ जरूरत हो वहीं इनका प्रयोग करना चाहिए।

वस्तुतः रूपक के कथानक की योजना नेता के स्वभाव धौर रस के अनुकूल होती है। व्यायोग का नेता या नायक उद्धत नायक होता है। योगर रस उसका लक्ष्य नहीं है। दीप्त रस उसके लक्ष्य हैं। उद्धत स्वभाव का यह नायक प्रारम्भ के बाद यत्व करता है और तुरन्त फल-प्राप्ति के लिए अधीर हो जाता है। अप्त्याया और नियताप्ति-जैसी उलभनों में वह नहीं पड़ता। उसे तुरन्त फलागम चाहिए। उसके कथानक की योजना उसके हडबड़ी वाले स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करनी होगी, नहीं तो रस में व्याघात पहुँचेगा। यही कारण है कि उस कथानक में गर्भ और विमर्श संघियाँ नहीं आ सकतीं। नीचे की सारणी से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार के रूपक में किन अवस्थाओं और किन संघियों की आवश्यकता नहीं समभी जाती।

| रूपकों के<br>नाम | कौन-कौन<br>भवस्थाएँ होता हैं | कौन-कौन<br>संघियाँ होती हैं             | कौन-कौन<br>संधियाँ नहीं<br>होतीं |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| १. नाटक          | सभी (पाँचों)                 | सभी (पांचों)                            |                                  |
| २. प्रकरण        | 11                           | ,,                                      |                                  |
| ३. नाटिका        | 1.5                          | ,,                                      |                                  |
|                  | प्रारम्भ यत्न फलागम          | मुख, प्रतिमुख, निर्वहण                  | गर्भ भीर विमर्श                  |
| ५. ईहामृग        | "                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 11                               |
| ६. सम-           | प्रारम्भ, यहन,               | मुख, प्रतिमुख,                          |                                  |
| वकार             | प्राप्त्याशा, फलागम          | गर्भ, निर्वहण                           | विमशं                            |
| ७. डिम           |                              |                                         |                                  |
| ८. भाष           | प्रारम्भ, फलागम              | मुख, निर्वहण                            | प्रतिमुख, गर्भ,                  |
|                  |                              | 3                                       | विमशं                            |
| ६. प्रहसन        | ,,                           | ,,                                      | ,,                               |
| १०. उत्मृष्टि-   |                              |                                         | ,,                               |
| कांक             | 17                           | ,,                                      | ,,                               |
| ११. वीथी         | 37                           | 17                                      | ,,                               |

### १६. दृश्य ग्रौर सूच्य ग्रंश

नाटक और अन्य रूपक यदि दश्य काव्य न होते तो कथावस्त की विवेचना यहीं समाप्त हो जाती । परन्तू नाटककार और स्रभिनेता की कठिनाइयाँ अनेक हैं। बहुत बड़ी कथा को उन्हें थोड़ी देर में दिखाना पडता है। सभी प्रसंग मार्मिक नहीं होते, पर दर्शक की सभी बातें न बताई जाएँ तो कथानक उसकी समक्ष में ही न ग्राए । इसलिए नाटककार कुछ मार्मिक ग्रंशों को रंगमंच पर दिखाने के लिये चुन लेता है ग्रीर कुछ को किसी-न-किमी कौशल से मुचित कर देता है। इस प्रकार कवा के दो भाग हो जाते हैं -- दृष्य ग्रौर मुच्य । दृश्य ग्रंश का विधान अंकों में होता है। 'श्रंक' शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है यह केवल अनु-मान का विषय है। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है । संख्या, चिह्न, गोद ग्रादि अर्थ परिचित ही हैं, परन्तु नाटक के 'अंक' से इनका सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। भरत मुनि ने लिखा है (२०.१४) कि यह रूढि शब्द है। भाव और अर्थों के द्वारा, नाना विधानयुक्त होकर अर्थों का आरोहण कराता है, इसलिए इसे अंक कहते हैं। इसका एक पूराना अर्थ उतार-चढ़ाव बताने वाला घुमाव भी है। कदाचिब नाटकीय घटनाओं के आरोह-अवरोह को प्रकट करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता रहा हो। यवन-नाटचाचार्यों की भाँति भरत भी एक दिन में समाप्त होने वाली घटना को ही एक ग्रंक में देने का निर्देश करते हैं। सभी रूपकों में श्रंकों की संख्या एक ही तरह की नहीं होती। कुछ तो एक ही अंक में समाप्त हो जाते हैं। नाटक और प्रकरण में ध से १० तक श्रक हो सकते हैं. इमलिये श्रवस्थाओं और संधियों से कठो-रतापूर्वक निबद्ध नहीं हो सकते । श्रंकों में महत्त्वपूर्ण भावोद्रे चक प्रसंब ही दिखाए जाते हैं। जो बातें साधारण होती हैं उन्हें कुछ कौशलों से सूचित मात्र कर दिया जाता है। प्रायः दो ग्रवान्तर पात्रों की बातचीब से (विष्कंभक, प्रवेशक) या नाटक के किसी ग्रंक में ग्रमिनय करने वाले पात्रों ढारा ही (ग्रंकमुख, ग्रंकावतार) या परदे के पीछे से (ज़िलिका) ये सूचनाएँ दे दी जाती हैं। ये नाटकीय कौशल हैं। एक और प्रकार का कौशल भी कथावस्तु में प्रयुक्त होता है। उसे आकाशभाषित कहते हैं। पात्र आसमान की और मुंह करके कहता है 'क्या कहते हो? अमुक बात? तो सुनो।' और अभीष्ट सूचना दे जाता है (दशहपक ५७-६७)। सब बाते नाटक के सभी पात्रों के सुनने योग्य नहीं होती। कुछ पात्र अपने मनोभावों को ओर-ओर से कहता है (स्वगत), यह और पात्र नहीं सुनते, कुछ एक-दो सुनते हैं बाकी नहीं सुनते (जनान्तिक, अपवार्य) और कुछ सब सुनते हैं। ये नाटकीय हिंदगों हैं।

### २० नेता या नायक

नाटच-शास्त्र में नेता या नायक शब्द दो अर्थों में व्यवहृत हुआ है। एक तो नाटक के मुख्य पात्र के अर्थ में और दूसरा सामान्य रूप में पात्रों के अर्थ में । पहला अर्थ ही मुख्य है। चार प्रकार के नायकों की चर्चा श्राती है-धीरोदात्त, धीरप्रशान्त, धीरललित श्रौर धीरोद्धत। सबके आगे जो 'घीर' विशेषण लगा हुआ है उससे कभी-कभी भ्रम पैदा होता है। जो उद्धत है वह भीर कैसे हो सकता है? उद्धत तो स्वभाव से ही चपल ग्रौर चण्ड होता है। वस्तृत: धीर शब्द का संस्कृत में प्रच-लित अर्थ इस भ्रम का कारण है। एक पुराना 'धीर' शब्द भी याजो 'भी' (सहज-बुद्धि, मनोभाव) शब्द से बनता था। इस शब्द से निष्पन्न 'भीर' शब्द का अर्थ होता था सहज बुद्धि वाला, मनोभाव-सम्पन्न । वह गब्द नाटच-परम्परा में सुरक्षित रह गया है । 'धीर' का श्रर्थ है स्वाभाविक बोध-सम्पन्न । घीरोद्धत का श्रर्थ है स्वभावतः छद्भत । नाटचदर्पणकार देवता श्रीर राक्षस ग्रादि को भीरोद्धत कहते हैं। इस प्रकार उदात्त, प्रशान्त, ललित ग्रीर उद्धत नायक स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, इसलिबे उनके साथ 'घीर' विशेषण लगाया जाता है। नायक की तरह नायिका के भी स्वभाव, वय झादि के अनुसार भेद किए जाते हैं। ग्रंथों में इनके मेदोपभेदों का बड़ा विस्तार है।

कुछ रूपकों के नायक उदात्त होते हैं, कुछ के प्रशान्त, कुछ के स्रांति सीर कुछ के उद्धत । भरत मूनि के गिनाए रूपकों में कुछ ऐसे भी है जिनके नायक इन कोटियों में नहीं आ पाते। वस्तुत: पुणीक रूपक दो या तीन ही है-नाटक, प्रकरण, नाटिका ! नाटक ग्रीर प्रक-गण में वस्तु का भेद है, नाटक की कचावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है ग्रीर प्रकरण की उत्पाद्य या कवि-कल्पित । नाटिका दोनों के मिश्रण से बनती है। उसका नायक तो प्रख्यात होता है पर कथावस्तु उत्पाद्य। इनमें सब संधियों का समावेश होता है और सब भवस्याएँ मिलती हैं। इनके नायकों में भी अन्तर होता है। नाटक का नायक धीरोदात्त होता है, प्रकरण का धीरप्रशान्त स्रौर नाटिका का धीरलालित । रस तीनों में श्रृंगार होता है। नाटक श्रीर प्रकरण में वीर भी। इससे स्पन्ट है कि पूर्णांग रूपकों में दो ही रस माते हैं—श्रृंगार भ्रौर वीर। नायक इनमें तीन प्रकार के होते हैं, उदात्तः प्रशान्त श्रौर ललित । इनमें धीरोदात्त नायक महासत्व अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, अविकत्यन (ग्रपन बारे में बढ़-बढ़कर बात न करने वाला), स्थिर, भौतर-ही-भीतर मानी, दुढ़बत होता है। धीरललित कोमल प्रकृति का, कला-प्रेमी, निविचत ग्रीर सुक्षी होता है। धीरप्रशान्त भी बहुत-कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ब्राह्मण, मन्त्री या वैदय के घर उत्पन्न हुन्ना होता है । प्रथम दो राजवंश के होते हैं। घीरोदात्त राजा ही होता है। घीथा नायक धीरोद्धंत कहलाता है। यह भी कुछ रूपकों का नायक होता है। नाटक में वह प्रतिनायक होता है। साधारणतः देवता या दानव, जिनमें दैवी शक्ति होती है, उदात्त नायक की तरह वैयेवान् नहीं होते । वे गुर्वीते, चपल और चण्ड होते हैं। उन्हें फल-प्राप्ति के लिये वैर्य नहीं होता। डिम, व्यायोग और ईहामृग में ये नायक होते हैं। इनकी उतावली के स्वनाव के कारण ही ये रूपक पूर्णांग नहीं हो पाते । इनमें वीर, रौद्र भादि दीप्त रस तो श्रा जाते हैं, पर शृंगार ग्रांर हास्य नहीं ग्रा पाते। समवकार में भी इनका बाहुल्य होता है। उसमें भी श्रृंगार की छाया-

मात्र ही होती है। उद्धत नायकों के स्वभाव के कारण ही व्यायोग श्रीर ईहामृग में गर्भ श्रीर विमर्श तथा समवकार श्रीर डिम में विमर्श सन्धि नहीं होती।

इस प्रकार नेता या नायक कथावस्तु का नियंत्रण करता है। शास्त्र-कारों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रख्यात या इतिहास-प्रसिद्ध धीरोदात्त नायक हो तो इतिवृत्त के उन ग्रंशों को छोड़ देना चाहिए जो उसके उदात्त भाव के बाधक हों । उद्धत नायकों के लिये कथावस्तु में से विशेष-विशेष सन्धियों को छोड़ देना पड़ता है। जिन रूपकों में धीरोद्धत नायक होते है वे पूर्णांग नहीं बन पाते । डिम, व्यायोग, समवकार ग्रौर ईहामृग इसी प्रकार के रूपक हैं। बाकी चार में भाण ग्रीर प्रहसन तो एक ही पात्र द्वारा अभिनीत होते हैं। इनमें नायक स्वयं मंच पर नहीं स्राते । श्रृंगार स्रौर वीर यहाँ सूच्य रस हैं। जिन व्यक्तियों की चर्चा होती है उनका कोई रूप-विधान नहीं होता। यही बात बहुत-कुछ वीथी श्रीर उत्मृष्टिकांक के बारे में भी ठीक है। वस्तुत: ये तमाशे ही रहे होंगे। सही अर्थों में ये रूपक नहीं कहे जा सकते। दशरूपककार ने रूपक की परिभाषा में कहा है कि अनुकार्य के रूप का समारोप होने से यह रूपक कहा जाता है। इन पर अनुकार्य का आरोप अस्पष्ट होता है। उतना श्रारोप तो काव्य-पाठक श्रीर कथावाचक पर भी किया जा सकता है। जो हो, ये चार ग्रल्पोद्भिन्न रूपक ही कहे जा सकते हैं।

# २१. वृत्तियाँ

नाटक में सभी प्रकार के ग्रिभिनय मिलते हैं, प्रकरण और नाटिका में भी। इन तीनों में सभी वृत्तियाँ मिलती हैं। बाकी में केवल तीन। ग्रिन्तम चार ग्रर्थात् भाण, प्रहसन, वीथी और उत्सृष्टिकांक में प्रधान रूप से भारती वृत्ति ही मिलती है। वृत्तियाँ नाटय् की माता कही जाती है। ये चार हैं—सात्वती में मानसिक, कायिक और वाचिक ग्रिभिनय होते हैं। यह मुख्यतः मानस-व्यापार की वृत्ति है। इसका प्रयोग रौद्र, वीर

ग्रौर ग्रद्भुत रसों में होता है। सत्त्व मनोभावों को कहते हैं। कहा जाता है कि उसी को प्रकाशित करने वाली होने के कारण इसे सात्त्वती कहते हैं। केशिकी वृत्ति का ग्रिभनय स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इसमें मृदुता और पेशल परिहास की प्रधानता होती है। शृंगार और हास्य-रस का इसमें प्राधान्य होता है। श्रारभटी में छल, प्रपंच, धोखा, फरेब भादि होते हैं। वीर, रौद्र ग्रादि दीप्त रसों में इसका प्रयोग होता है। भारती संस्कृत-बहुल वाग्व्यापार है। भारती शब्द का ग्रर्थ ही ग्रागे चल-कर वाणी हो गया है। यह सब रसों में ग्राती है। मूलतः ये वृत्तियाँ विभिन्न श्रेणो की जातियों से ली गई जान पड़ती हैं। प्रव ग्रगर इन वृत्तियों पर से विचार किया जाए तो स्पष्ट लगेगा कि केवल नाटक, प्रकरण ग्रौर नाटिका ही पूर्णांग रूपक है। डिम, व्यायोग, समवकार श्रौर ईहामृग में तीन ही वृत्तियों का प्रयोग होता है इसलिए श्रपूर्ण हैं। भाण, प्रह्मन, वोथी और उत्मृष्टिकांक में तीनों का प्रयोग होता तो है पर मुख्य वृत्ति भारती ही है। इस तरह ये ग्रीर भी विकलांग हैं। इस प्रकार इन रूपकों में तीन (नाटक. प्रकरण, नाटिका) उत्तम श्रेणी के हैं, चार (डिम, व्यायोग. समवकार, ईहामृग) मध्यम श्रेणी के हैं, ग्रीर बाको ग्रवर श्रेणी के।

नाट्यदर्पणकार ने इस बात को लक्ष्य किया था। उन्होंने दो ही भेद किये हैं। नाटिका के साथ प्रकरणी की कल्पना करके उन्होंने चार को एक श्रेणी में रखा था श्रीर बाकी रूपकों को दूसरी श्रेणी में।

१. भारती भरतों की वृत्ति कही जाती है। मरत लोग नाटक खेलने का व्यवसाय करते थे। सास्वत जाति प्रसिद्ध ही है। भावप्रवण मिलत-साधना के प्रसंग में इनका प्रायः उल्लेख मिलता है। कहते हैं, भागवत सम्प्रदाय इनकी देन है। कंशिक जाति सम्भवतः पश्चिम के काश्पयन तट की जाति है। श्ररभट कदाचित्, ग्रीक लेखकों द्वारा उल्लिखित Arbitus जाति है जो सिन्ध घाटी में रहती थी।

नीचे की तालिका से रूपकों के रस, नायक, कथावस्तु, ग्रंक ग्रौर वृत्तियों का स्पष्टीकरण हो जाएगा।

| रूपक-नाम          | वस्तु                                                                   | रस                                                | श्रंक                  | वृत्तियां                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| नाटक              | प्रस्यात                                                                | ग्रंगी—वीर या<br>श्रृंगार<br>ग्रंग—बाकी सभी<br>रस | पाँच<br>से<br>दस<br>तक | वारों<br>(कैशिको,<br>ब्रारभटो,<br>सास्वती.<br>भारती) |
| प्रकरण            | उत्पाद्य                                                                | **                                                | 37                     | "                                                    |
|                   | बस्तु, उत्पाद्य<br>(प्रकरण के समान);<br>नेता, प्रख्यात(नायक<br>के समान) | <u>श्</u> यंगार                                   | चार                    | 11                                                   |
| भाण               | उत्पाद्य                                                                | श्रृंगार, वीर                                     | एक                     | कैशिकी से<br>भिन्न बाकी<br>तीन                       |
| प्रहमन            | **                                                                      | ,. हास्य,<br>वीर, रौद्र, वीभत्स                   | ्<br>एक<br>चार         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |
| डिम               | प्रस्यात                                                                | करण, भयानक,<br>ग्रद्भुत                           |                        |                                                      |
| व्यायोग<br>समवकार | ))<br>])                                                                | ्रीतार, रौद्र, श्रृंगार<br>(छायामात्र)            | एक<br>तीन              | 37                                                   |
| वीथी              | उत्पाद्य                                                                | श्रृंगार                                          | एक                     | ,,                                                   |
| ग्रंक             | प्ररूपात                                                                | करुण                                              | एक                     | 1 11                                                 |
| ईहामृग            | मिथ्र                                                                   | रौद्र, श्रृंगाराभास                               | चार                    | 77                                                   |

#### २२. रस

भारतीय नाट्य-परम्परा में नायक 'फल'-भोक्ता को ग्रथित नाटक के फल को प्राप्त करने वाले को कहा गया है जबकि आधुनिक नाट्यशास्त्री नायक या नायिका उसे मानते हैं जिसके साथ सामाजिक की महानुभूति हुम्रा करती है। इनमें नाट्यकार द्वारा प्रयुक्त कौशल से एक ऐसी शक्ति केन्द्रित होती है जो निपुण ग्रभिनय के द्वारा उपस्थित किए जाने पर सामाजिकों की समवेदना श्रीर सामान्यानुभूति श्राकपित करती है। खलनायक सहानुभूति नहीं पाता। उसमें कुछ ऐसा औद्धत्य या म्राचरणगत म्रनौचित्य होता है जो सामाजिक की वितृष्णा भ्रौर क्रोध को उद्रिक्त करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपकों में नाटक ग्रौर प्रक-रण के नायक, नायिका और प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते हैं। ऊपर जो तीन श्रेणी के रूपक बताये गए हैं उनमें प्रथम ग्रीर उत्तम श्रेणी के नाटकों में केवल दो ही रस हैं—श्रृंगार स्रौर वीर। ये ही दो रस मुख्य हो सकते हैं। दो रस ग्रौर भी मुख्य कहे गए हैं -- रौद्र ग्रौर वीभत्स । इस प्रकार चार रस ही मुख्य बताये गए हैं---शृंगार, वीर, रौद्र श्रीर बीभत्स । इनके श्रभिनय में क्रमशः विकास, विस्तार, क्षोभ ग्रीर विक्षेप होता है। बाकी चार इन्हीं चारों से होते हैं। श्रृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, बीभत्स से भयानक और रौद्र से करुण (दश-रूपक ४३-४४), इस प्रकार ये आठ रस बनते हैं। सामाजिक के चित्त में विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है और क्षोभ श्रौर विक्षेप होता है तो दुःख । इसलिए कुछ ग्राचार्य रस को सूख-दुःखात्मक बताते हैं। दूसरे ग्राचार्य ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये विक्षेप ग्रौर क्षोभ लौकिक विक्षेप ग्रौर क्षोभ से भिन्न होने के कारण श्रानन्दजनक ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि श्रृंगार रस से चित्त में विकास भ्रौर वीर रस से विस्तार होता है। इन दो रसों का नायक अनायास ही सामाजिक की समवेदना और सहानुभूति आक-षित करता है। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में इन दो रसों का ही

प्राधान्य है। विकास और विस्तार को एक शब्द में 'विस्फार' कहा जाता है। इस विस्फार के कारण नाटक में वीर और प्रृंगार रस मूरूप होते हैं। नाटक भ्रौर रसों से बनता ही नहीं। पाश्चात्य नाट्य-शास्त्रों में तर्जदी (ट्रेजडी) श्रेणी के नाटकों का महत्त्व है। परन्त् भारतीय नाट्य-शास्त्रियों ने 'करुण' रस को नाट्य-रस मानते हुए भी ऐसे उत्तम कोटि के रूपकों की कल्पना भी नहीं की जो शोकान्त हों। परन्तु नाटक में यदि नायक या नायिका उसे माना जाए जो सामाजिकों की सहानुभूति भाकृष्ट कर सके, तो ऐसे नायक भी सामाजिक की सहानु-भूति ग्राकृष्ट कर सकते हैं जो चरित्र-बल में तो उदात्त हों पर किसी दुर्बलता-जैसे ग्रादमी न पहचानने की क्षमता, दैववश अनुचित कार्य कर बैठने की भूल, ग्रत्यधिक ग्रौदार्य ग्रादि—से कष्ट में पड़ जाते हों। पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियों के शिकार उदात्तं ग्रीर ललित श्रेणी के नायकों की कल्पना की गई है। हर समय उनका स्थायी भाव बोक ही नहीं होता । कई बार नायक के चित्त में उत्साह, रति म्रादि भाव ही प्रबल होते हैं, केवल परिणाम ग्रनिष्ट-प्राप्ति होता है। सामा-जिक के चित्त को सहानुभूतियुक्त बनाने के हेतु नायक के स्वभाव में स्थित मानवीय गुण ही होते हैं, उसके दःख पाने से सामाजिक के चित्त में जो क्षोभ पैदा होता है वह उसे ग्रीर भी तीव्रता के साथ नायक की म्रोर ठेलता है। इस प्रकार के रूपकों की कल्पना भारतीय नाट्य-परं-परा में नहीं हुई। उत्सृष्टिकांक म्रादि में यह रस भारती वृत्ति द्वारा मुच्य स्रीर सप्रत्यक्ष होता है। अधिकतर स्रंग रूप में इसका चित्रण कर दिया जाता है। इसलिये ऐसे नायक भी इस परम्परा में नही मिलते।

कुछ ग्राचार्य केवल श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस मानते हैं। इसका कारण यह है कि यही एकमात्र रस है जहाँ सहृदय ग्राश्रय भौर ग्रालम्बन दोनों से तादात्म्य स्थापित कर सकता है ग्रौर किसी पक्ष को पराभव की ग्रनुभूति नहीं होती। वीर रस भी इनके मत से एक पक्ष का पराभव होने के कारण अपूर्ण रह जाता है। भरत ने स्पष्ट ही नाट्य में आठ रस स्वीकार किये हैं। इसीलिए यह मत भारतीय परं-परा में पूर्णतया मान्य नहीं हो सका।

#### २३. भाव-जगत्

भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र में बताया है कि विभाव, श्रनुभाव श्रौर संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भावों की संख्या उन्होंने ४६ बताई है जिनमें श्राठ स्थायी भाव हैं, श्राठ सात्त्विक भाव हैं श्रौर तेंतीस संचारीभाव। १ स्थायीभाव ही विभाव-श्रनुभावादि के

१. काब्य के सुनने के साथ हम माव-जगत् की सूक्ष्म मूर्तियों ग्रौर भावों का निर्माण करते रहते हैं। इन्हीं भावात्मक आलम्बन, उद्दीपन ग्रादि के भावों का हम ग्रनुभव करते रहते हैं। किव में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जिस पात्र के साथ वह हमारा जैसा-जैसा माव जगाना चाहता है वैसा-वैसा माव हमारे मानस-लोक में निर्माण करा लेता है। इन नाना भाव-मूर्तियों ग्रौर भाव-भावना का जब ऐसा परिपाक होता है कि किसी का पृथक् ज्ञान नहीं रह जाता, सब मिलकर एक विशेष भावन प्रक्रिया में एकाकार हो जाते हैं तो हम रसास्वादन की स्थिति में ग्रा जाते हैं। स्पष्ट ही यह बात लौकिक स्थूल रूप से मिन्त है। इसलिए इसे 'लोकोत्तर' कहा जाता है। काव्य का श्रोता ग्रपने ही चित्त से ग्रपनी हो ग्रनुमूर्तियों के सहारे सारे भाव-जगत् की सृष्टि करता रहता है। इसलिये कहा जाता है कि वह जितना ही सहदय होगा उतना ही ग्रधिक रसास्वादन का सुपात्र होगा।

काव्य में केवल शब्द श्रौर श्रथं होता है। दूसरा कोई माध्यम नहीं होता। शब्द के द्वारा गृहीत लौकिक स्थ्रल श्रथं, सहदय के हृदय में भाव-रूप में परिरात होता रहता है। कुछ ऐसी कलाएँ हैं जहां शब्द होता ही नहीं, जैसे चित्रकला। वहां कलाकार के द्वारा प्रयुक्त रंग श्रौर रेखाएँ श्रयं-बोध कराती हैं। चित्र-लिखित पर्वत स्थुल पर्वत सयोग से रस दशा तक पहुँचता है (दशरूपक)। दशरूपक के लेखक घनंजय स्थायी भावों और सात्त्विक भावों में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं मानते। पर अन्य नाटच-शास्त्रियों ने उनका अलग उल्लेख किया है। शृङ्कार रस का स्थायी भाव रित है, बीर का उत्साह, रौद्र का कोध, बीभत्म का जुगुप्सा, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक और भयानक का भय। इनका और संचारीभावों का विशेष विवरण देना यहाँ आवश्यक नहीं है। 'दशरूपक' आदि अन्थों में इनकी विशेष विस्तार से चर्चा है ('दशरूपक', चतुर्थं प्रकाश, 'माहित्य-दर्गण' चतुर्थं इत्यादि)। यहाँ रस के स्वरूप के विषय में समभने का थोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है।

का अर्थ देता है। फिर सहृदय के मन में भाव-जगत् का पर्वत बनता है और चित्रकार जिस प्रकार को गरिमा, मयंकरता, चेतना या सौन्दयं जागृत करना चाहता है उसी प्रकार के भाव-रूप सहृदय के चित्त में उत्पन्न होते रहते हैं। नाटक भ्रधिक जटिल कला है। उसमें कवि ग्रीर सहदय का सम्बन्ध ग्रभिनेता द्वारा स्थापित होता है। एक माध्यम स्रौर बढ़ जाता है। कवि-निबद्ध द्र्यथं पहले द्रभिनेता के माव-रूप को उद्बुद्ध करते हैं ग्रीर फिर उस भाव-रूप को वह स्थूल मूर्त आकार देता है। यह स्थूल मूर्त ब्राकार फिर एक बार सहृदय के चित्त में नये सिरे से भाव-रूपों का निर्माण करता है। इसलिये नाटक में वस्तुतः दो कलाकारों के चेतन मन से छनकर सहदय का भाव-जगत् निर्मित होता है, इसीलिये ग्रधिक ग्रास्वाद्य होता है। इसीलिये श्रमिनवगुप्त ने 'ग्रमिनवभारती' (१.१०) में कहा है कि गुरा-म्रलंकार से काव्य का शरीर मनोहर होता है और रस उसका प्राण हुन्ना करता है। ऐसे शब्य-काब्य में भी तन्मयीभाव के कारए। यद्यपि चित्तवृत्ति निमग्नाकार हो जाती है किन्तु उनमें (श्रभिनीयमान नाटक के समान) प्रत्यक्ष की भाँति साक्षात्कारात्मक बोघ नहीं हो पाता । परन्तु नाटक में ऐसी प्रतीति हुन्ना करती है।

रम लोकोत्तर अनुभूति है, ऐसा सभी आचार्यो का कहना है। इसका ग्रर्थ यह है कि लोक में जो लौकिक ग्रनुभृति होती है उससे भिन्न कोटि की यह अनुभृति है। प्रत्यक्ष जीवन में जो शकुन्तला श्रीर दृष्यन्त का प्रेम है वह लौकिक है। परन्तू नाटक या काव्यास्वादन से जो दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला हमारे चित्त में बनते हैं वे उनसे भिन्न हैं। लोक में 'घट' शब्द का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ पात्र-विशेष । किन्तु यह घड़ा स्थूल होता है। यदि हम इस शब्द का उच्चारण मन-ही-मन करें तो 'घड़ा' पद ग्रौर 'घड़ा' पदार्थ सूक्ष्म रूप में चित्त में ग्रा जाते हैं। इस प्रकार स्थल घड़े के स्थान पर जो मानस-मूर्ति तैयार होगी वह सुक्ष्म घड़ा कही जाएगी। इस प्रकार स्थूल जगत् के सिवा एक सूक्ष्म जगत् की मानस-मूर्ति रचने की सामर्थ्य मनुष्य-मात्र में है। इसे ही भाव-जगत् कहते हैं। लोक में जो घड़ा है वह स्थूल जगत् का मर्थ (पदार्थ = पद का अर्थ) है और मानस अर्थ भाव-जगत का अर्थ है। 'घट' नामक पद का यह अर्थ सूक्ष्म है। लोक में प्रचलित स्थूल ग्रथं से यह भिन्न है। इसलिए लौकिक न होकर ग्रलौकिक, लोकोत्तर या भावगम्य है।

#### २४. रसास्वाद

ध्वनिवादी आलंकारिक रस को व्यंग्यार्थ मानते हैं। रस, विभाव-श्रमुभाव श्रादि के द्वारा व्यंजित होता है। न तो विभाव (शकुन्तला, दुष्यन्त), न श्रमुभाव (स्वेद, कंप श्रादि ही) श्रीर न व्यभिचारी या संचारी भाव ही श्रपने-श्रापमें रस हैं। मीमासकों ने श्रभिधा श्रीर लक्षणा, इन दो वृत्तियों के श्रतिरिक्त इस तीसरी वृत्ति (व्यंजना) को स्वीकार नहीं किया। वे मानते हैं कि वाक्य में तात्पर्य नामक वृत्ति होती है जो कहने वाले के मन में जो श्रर्थ होता है रसे समाप्त करके ही विरत होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ रस-बोध तक जाकर विश्रान्त होता है। व्यंजनावृत्ति को श्रलग से मानने की वे श्रावश्यकता नहीं समभते । मीमांसकों के इस मत का मूल है यह सूत्र-'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ:। (शब्द जिसके लिये प्रयुक्त होता है वह शब्दार्थ होता है।) इसका एक मतलब यह हो सकता है कि जिस ग्रर्थ को बोध कराने के लिये शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका ग्रर्थ होता है (तदर्थत्व), दूसरा ग्रर्थ यह हो सकता है कि शब्द सम्बन्ध-मर्यादा से सीमित रहकर जिस अर्थ की सूचना देता है वही उसका अर्थ होता है (तत्परत्व)। पहले अर्थ की व्यापकता स्पष्ट है। परन्तू मीमांसक सम्बन्ध-मर्यादा को भी मानते हैं। इसलिये जिसे वे 'तात्पर्य' कहते हैं वह सीमित हो जाता है। उससे व्यंजनावृत्ति का काम नहीं चल सकता, क्योंकि व्यंजनावृत्ति संसर्ग-मर्यादा से बैंधी नहीं होती। दशरूपककार तात्पर्यवृत्ति को पहले अर्थ में लेते हैं। उनकी दृष्टि में तात्पर्य की कोई सीमा नहीं है। वे तात्पर्य ग्रौर तादर्थ्य में भेद नहीं करते। ऐसा मान लेने पर भी व्यंजनावृत्ति से जो विशिष्ट भ्रर्थ घ्वनित होता है उसका एक विशेष नाम देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस वृत्ति को ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी रस को व्यंग्यार्थ-मात्र मानने में कठिनाई होगी। रस अनुभृति है, अनुभृति का विषय नहीं। भाव तो विभाव के चित्त में ही उठते हैं। दर्शक के मन में उनका एक मानस-सूक्ष्म रूप उत्पन्न होता है जिससे वह अपनी ही अनुभूतियों का आनन्द लेने में समर्थ होता है। सभी आलंकारिक स्राचार्य मानते हैं कि रस न तो 'कार्य' होता है स्रौर न 'जाप्य'। वह पहले से उपस्थित भी नहीं रहता। जो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं रहती वह व्यंजनावृत्ति का विषय भी नहीं हो सकती। रस सहदय श्रीता या दर्शक के चित्त में अनुमूत होता है, पात्र के चित्त में नहीं। ग्रतः व्यंजनावृत्ति केवल श्रोता या दर्शक के चित्त में सूक्ष्म विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर संचारी भाव को उपस्थित कर सकती है ग्रौर जो कुछ कहा जा रहा है उससे भिन्न, जो नहीं कहा जा रहा है, या नहीं कहा जा सका है, उस ग्रर्थ की उपस्थिति करा सकती है। भरत मुनि के सूत्र का तात्पर्य यही हो सकता है कि सहृदयों के चिन्न में वासना-रूप से स्थित, किन्तु प्रसुप्त स्थायी भाव ही विभावादि से व्यंजित होकर रसरूप ग्रहण करते हैं। नाटक में व्यंजना के साधन केवल शब्द ही नहीं विलक ग्रिभिनेता की चेष्टाएँ भी हैं। इस प्रकार नाटक एक श्रोर तो कवि-निबद्ध शब्दों से रस की व्यंजना करता है, दूसरी स्रोर स्रभि-नेता के ग्रभिनय द्वारा । परन्तू इतना स्पष्ट है कि व्यंजना यदि शब्द-शक्त और अभिनय-शक्ति मात्र है तो श्रोता के प्रस्तृत भावों को व्यंजित-भर कर सकती है, उम अनुभति को नहीं व्यंग्य कर सकती जो शब्द ग्रौर ग्रमिनय के बाहर है ग्रौर श्रोता या दर्शक के जित में प्रनु-भत होती है। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि "भाव की अवस्थित नायक और नायिका में होती है ग्रौर रम की ग्रन्भृति श्रोता या दर्शक के द्वारा होती है। पात्र के मन में रस नहीं होता जो व्यंजित किया जा सके।" इस कठिनाई से बचने के लिए ग्रालंकारिकों ने पुराने श्राचार्य भट्टनायक के सुभाए दो व्यापारों---भावकत्व ग्रीर भोजकत्व---को किसी-न-किसी रूप में मान लिया है। मतलब यह है कि कवि के निबद्ध शब्दों भ्रौर ग्रभिनेता के द्वारा ग्रभिनीत चेष्टादि में यह सामर्थ्य भी है कि श्रोता या दर्शक को पात्रों की भावना के साथ ग्रपनी भावना का तादातम्य स्थापित करा दे। ऐसी स्थिति में उसके भीतर पात्रों का विशेष रूप न रहकर साधारणी कृत रूप (पुरुष, स्त्री) रह जाता है, फिर उसमें एक भोजकत्व-व्यापार का ग्राविभवि होता है ग्रीर वह साधारणीकृत विभावादि श्रीर उनकी भावनाश्रों के श्रास्वादन में समर्थ हो जाता है।

किव या नाटककार का काँशल पात्रों के विशेषीकरण में प्रकट होता है। हम उस किव को ही सफल किव मानते हैं जो पात्रों का विशेष व्यक्तित्व निखार सकता है। परन्तु ये विशेषीकृत पात्र लौकिक होते हैं। सहृदय के चित्त में जो पात्र बनते हैं वे उसकी श्रपनी श्रमु-भूतियों से बनने के कारण लोकोत्तर या श्रलौकिक होते हैं। वह श्रपने ही चित्त में ग्रपनी ही ग्रनुभूतियों के ताने-बाने से भाव-जगत् के दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला का निर्माण करता है। उन्हों के सूक्ष्म भावों के मिश्रण से हम रस का ग्रनुभव करते हैं। इसलिये किव द्वारा विशेषीकृत पात्र सामान्य मानव-ग्रनुभूतियों से पुनर्निर्मित होकर साधारण कर दिए जाते हैं। सहदय ग्रपनी ही मानस-भूमि के इंट-चूने से इस प्रासाद का निर्माण करता है। इसलिये जब ग्रयं ग्रनौकिक स्तर पर ग्राता है तो उसमें सामान्य मानव-ग्रनुभूतियों से निर्मित होने के कारण लौकिक विशेषनाग्रों का एक ऐसा रूप बनता है जिसे साधारणीकृत रूप कह सकते है।

भावकत्व व्यापार के द्वारा पात्रों की भावनाग्रों के साथ महदय की भावनाग्रों का तादात्म्य होता है, ऐसा ऊपर कहा गया है, पर यह स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिए कि सर्वत्र पात्र के साथ तादात्म्य नहीं होता। कुछ रसों में श्रोता का ग्रालम्बन वही होता है, जो ग्राश्रय का। इस प्रकार ग्राश्रय के साथ तादात्म्य सम्भव होता है पर कभी-कभी ग्राश्रय ही श्रोता का ग्रालम्बन हो जाता है। जहाँ ग्राश्रय के साथ श्रोता या दर्शक का तादात्म्य हो जाता है वहीं रस पूर्णांग होता है। दूसरे प्रकार के रस में ग्रपूर्णता रहती है। पहली स्थिति केवल श्रङ्गार ग्रौर वीर इन दो रसों में ही सम्भव है। ये ज्यादा भावात्मक होते हैं, जबिक ग्रन्य रस ग्रधिकतर कल्पनात्मक होते हैं। यही कारण है कि पूर्णांग रूपकों में केवल दो ही रस होते हैं—वीर ग्रौर श्रङ्गार।

#### २५. भाव

'भाव' शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने भावित या वासित करने वाले के अर्थ में किया है। 'भाव कारण-साधन है। इसका दूसरा अर्थ है भावित या वासित करना। लोक में भी प्रसिद्ध है कि 'ग्रहो, एक-दूसरे के रस या गंध से सब भावित हो गया'। विभाव के द्वारा ब्राहृत जो अर्थ श्रनुभाव से और वाचिक, सात्त्विक और ग्रांगिक श्रभिनयों से प्रतीत होता है वह भाव कहा जाता है। वाचिक, श्रांगिक और मुखरागादि सात्त्विक ग्रभिनय द्वारा कवि के अन्तर्गत भाव को भावन कराते हुए होने के कारण यह भाव कहा जाता है। नाना ग्रभिनय सम्बन्ध वाले रसों को भावित कराने के कारण ये भाव कहे जाते हैं।' (नाट्य-शास्त्र ७.१-३) इससे जान पड़ता है कि विभाव द्वारा आहृत अर्थ को अनु-भावादि द्वारा प्रतीति योग्य करने के कारण. कवि के अन्तर्गत भाव को ग्रीभनयादि द्वारा भावना का विषय बनाने के कारण. विविध ग्रीभनयों से सम्बन्ध रखने वाले रसों को सुवासित या रंजित करने के कारण इनका नाम भाव है। तीन स्थितियाँ हुईं—(१) कवि के ग्रन्तर्गत भाव, (२) विभाव द्वारा ब्राहृत अर्थ और (३) अभिनयों से दर्शक के चित्त में धनुभृत होने वाला रस । एक को प्रतीति-योग्य कराने का काम भाव-का है (कवि के अन्तर्गत भाव को), दूसरे को भावना का विषय बनाने का काम भाव का है (विभावाहृत ग्रर्थ को), तीसरे को रंजित या वासित करने का काम भाव का है (श्रनुभूति को) । इस प्रकार भाव कवि के चित्त में स्थित भावों को प्रतीति-योग्य बनाता है, विभाव द्वारा भाहृत ग्रर्थ को भावनीय बनाता है ग्रौर सहृदय के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव को भावित, वासित या रंजित करता है। ये केवल पात्र की मानसिक ग्रवस्थाएँ नहीं हैं। किव के भावों की प्रतीति के साधन, ग्रनुकार्य पात्र की मनः स्थिति के साथ सहृदय के मनोभावों का सामंजस्य-स्थापन श्रीर उसके श्रन्तःकरण में प्रसुप्त स्थायी भाव को बहु-विचित्र रंगों ग्रौर वर्णों से रंजित-वासित करके ग्रधिक उपभोग्य बनाने के साधन हैं। भरत मुनि ने 'भाव' शब्द का प्रयोग अभिनेता को दृष्टि में रखकर किया है। उन्होंने परिभाषा देते समय अवश्य ही मानसिक म्रावेग-संवेगों के मर्थ में इसका प्रयोग किया है। इनमें म्राठ स्थायी हैं, भाठ सत्त्वज हैं भौर ३३ व्यभिचारी हैं। वैसे तो सभी व्यभिचारी हैं, पर ग्राठ ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक स्थायी होने के कारण स्थायी कहे गए हैं।

कई बार इन्हें मनोभाव-मात्र समभने का प्रयत्न किया जाता है। व्यभिचारी या संचारी कहे गए भावों में कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मानसिक

संवेग कहा जा सकता है (जैसे श्रावेग, श्रवमर्ष, श्रवहित्था, त्रास, हर्ष, विषाद इत्यादि); कुछ विकल्प कहे जा सकते हैं (जैसे कंका, स्मृति, मिति, चिन्ता, वितर्क इत्यादि); कुछ को वेगावरोध कहा जा सकता है, (जैसे दैन्य, मद, निद्रा, जड़ता, मोह श्रादि) श्रौर कुछ को वेग-प्रभूति कहा जा सकता है (जैसे श्रम, श्रपस्मार, इत्यादि) श्रौर कुछ ऐसे भी हैं जो विप्रकर्षी संवेग माने जा सकते हैं (जैसे लज्जा, श्रमूया, गर्व श्रादि)। इसलिये जो लोग इन भावों का श्रध्ययन मानसिक भाव-मात्र के रूप में करते हैं, वे इसके साथ न्याय नहीं करते। भाव पात्र के मन में होता है, किव द्वारा निबद्ध होता है, श्रभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य बनाया जाता है श्रौर सहृदय द्वारा रसानुभूति को बहुविचित्र श्रास्वाद के योग्य बनाने में सहायक होता है।

कवि जैसा चाहता है वैसा अर्थ विभाव के द्वारा आहृत करता है। पात्र जैसा भाव प्रकट करता है, उसे ही ग्रभिनेता प्रतीति-योग्य बनाता है, अभिनेता जिस अर्थ को प्रतीति योग्य बनाता है, सहृदय उसीको भावना का विषय बनाता है। इस प्रकार कवि-निबद्ध पात्रों के भाव ग्रभिनेता द्वारा प्रतीति-योग्य बनाए जाकर सहृदय द्वारा भावित होते हैं। इस-लिये अभिनेता के द्वारा प्रतीति उत्पन्न करने के साधन भाव-मनो-विकारों को प्रतीति-योग्य बनाने के साधन हैं। इनसे गम्यमान भाव सहृदय के चित्त में सुक्ष्म-से-सुक्ष्मतर रूप में ग्राविभृत होता है। लौकिक मनोविकार में तीन बातें होती हैं-जान (सत्त्वगुण), इच्छा (रजोगुण), किया (तमोग्ण)। मनुष्य कुछ जानता है, कुछ चाहता है, कुछ करता है। सहदय के चित्त में ग्राते-ग्राते ग्रन्तिम दोनों तत्त्व क्षीण हो जाते हैं। इसी को शास्त्रकारों ने 'सत्त्वोद्रेक' कहा है। यह सत्त्वोद्रेक भावों को विश्रद्ध जानकारी के रूप में तो नहीं लेकिन प्रायः जानकारी के रूप में ले ग्रा देते हैं ग्रौर सहृदय रसानुभूति के योग्य बनता है। विचार करके देखा जाए तो यह सारी प्रिक्रया दर्शक के अन्तरतर में व्याप्त उसके शुद्ध चैतन्य-रूप के उद्घाटन में समर्थ होती है। शुद्ध चैतन्य का

उद्घाटन ही ग्रानन्द है। इसमें नानात्व में सामान्य 'एक' की उपलब्धि होती है। कई बार भाव रसानुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचा सकते। वे जानकारी के स्तर पर रहकर सहृदय के भीतर केवल ग्रांशिक ग्रानन्द को उत्पन्न कर पाते हैं। कई रूपकों में यद्यपि रस की स्थिति मानी गई है, पर वस्तुतः वे भाव तक ही रह जाते हैं। भरत मुनि के ग्रुग में जो तमाशे प्रचलित थे उनमें जो कुछ श्रधिक उच्चकोटि के थे उन्होंने रूपक की मर्यादा दी श्रवस्य, पर वे पूर्णाङ्ग रूपक नहीं हैं। पूर्णाङ्ग रूपकों में वीर श्रोर श्रुगार रस ही हो सकते है। एक ग्रीर रस हो सकता था—श्रनुकम्पा स्थायी भाव वाला करुण। पर इस देश में उमका प्रचार नहीं था।

### नाटक ही श्रेष्ठ रूपक है

वस्तु, नेता ग्रौर रस इन तीन तत्त्वों के ग्राधार पर रूपकों के भेद किए जाते है। यहाँ यह समक रखना चाहिए कि इनमें प्रधान रस है, वन्तु गौण। कथावस्तु जितना ही ग्रधिक परिचित या प्रख्यात होगा, नाटककार को रस-व्यंजना में उतनी ग्रधिक सहूलियत होगी। प्रख्यात कथा नाटक की कथावस्तु होती है। इसीलिये नाटक भारतीय साहित्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काव्य-रूप है। ग्ररस्तू ने प्लॉट या कथावस्तु को तर्जदी नाटकों की ग्रात्मा कहा था (पीएटिक्स १४५० ग्र ३८)।परन्तु भारतीय परम्परा कथावस्तु को गौण और रस को मुख्य मानती है। प्रख्यातचरित में कथा द्रष्टा की जानी हुई होती है। नाटककार रस के ग्रनुकूल कथावस्तु ग्रौर पात्रों के चित्र में भी काट-छाँट का ग्रधिकार रखता है। कालिदास ग्रौर भवभूति ग्रादि कवियों ने ऐसी काट-छाँट की है। भारतीय नाटक ग्रपने ढंग का ग्रनोखा ही है—रस के ग्रविख्द नायक ग्रौर रसोचित नायक के ग्रनुख्प वस्तु, लेकिन वस्तु की मोटी-मोटी बातें सर्वविदित ! इसमें कथावस्तु की जिटलता के चक्कर में न पड़कर किय रसानुकूल घटनाग्रों ग्रौर ग्रावेगों के जागृत करने में ग्रपने कौशल का परिचय देता

है। प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद्य होता है। उसमें कवि को काल्पनिक कयावस्तु के निर्माण की छूट है, पर यह कथा भी बहत-कुछ जानी हुई रहती है। वह इतिहास से ग्रर्थात् रामायण-महाभारत से नहीं ली जाती, पर 'कथा-सरित्सागर' ग्रादि लौकिक ग्राख्यानों से ली गई होती है। इसमें नाटककार को यथार्थ लोक'-जीवन को चित्रित करने की स्वतन्त्रता ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक होती है। नाटिका की कथा कल्पित होती अवश्य है, पर बहुत-कुछ उसकी कथावस्तु मिश्रित ही होती है। कोई लड़की, जिससे विवाह होने पर राजा का कल्याण होने वाला होता है, किसी संयोग से अन्तःपूर में पहुँचाई जाती है। राजा की दृष्टि उस पर पड़ती है। अनुराग बढ़ता है। रानी सशंक होकर सावधान होती है, फिर अनुकूल होती है। प्रायः बाद में पता चलता है कि लड़की रानी की दूर-रिक्ते की कोई बहन है। यही नाटिकाओं की सामान्य कथावस्त् है। प्रधान उद्देश्य कथा की जटिल प्रक्रिया नहीं, रसोद्रेक है। भारतीय जीवन में कर्मफल की अवस्यभाविता स्वीकृत जीवन-दर्शन है। बुरा करने वाले को बूरा और भला करने वाले को भला फल मिलना भ्राव-श्यक है। इस ग्रादर्श ने भारतीय नाटकों को ग्रस लिया था। ग्रच्छे-भले घादमी को नियति के कृर विधानों के घागे हतबृद्धि होकर परास्त होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के सम्मूखीन होना पड़ता है जो उसकी शक्ति से कहीं अधिक शक्ति से सम्पन्न होने के कारण उसे लाचार बना देती हैं। शुभ वृद्धि वाले मनुष्य को भी हारना पड़ता है। यह बात भारतीय नाटकों में नहीं मिलती । जहाँ मिलती है वहाँ देवता भले की सहायता के लिये था जाते हैं, श्रीर सब-कूछ का अन्त श्रभ परिणाम में होता है। 'शाकृत्तल' में ग्रप्सरा सहायक होती है, 'नागानन्द' में गौरी सहायतार्थ आ जाती है, 'उत्तर-चरित' में देवियाँ सहायक सिद्ध होती हैं। जो बातें पश्चिमी नाटकों में घोर नैराश्य ग्रौर कर परिहास का विषय बन सकती थीं, वे दैवी शक्तियों की सहायता से सुल क जाती हैं।

नाटकों में प्रतिनायक को परास्त होना पड़ता है। प्रतिनायक सदा नायक की तुलना में हीनबल, विकत्थन, उद्धत और शिथिल-चरित्र चित्रित किया जाता है। ऐसा न किया जाए तो कर्मफल की अवश्यं-भाविता वाले जीवन-दर्शन की नींव ही कमजोर हो जाए। नायिका के लिए समान भाव से प्रेमरागी नायक ग्रीर प्रतिनायक ग्रन्तिम दृश्य को मुखकर बनने में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिये जिसे हारना है उसे गिथिल-चरित्र का व्यक्ति वनाना ग्रावश्यक हो जाता है। जिसे जीतना है उसे उदात्त बनाना भी उतना ही ग्रावश्यक है। इस <mark>बात ने</mark> भारतीय नाटकों में वैचित्र्य की कमी लादी है। फिर भी भारतीय कवियों ने बहुत उत्तम रसपरक नाटक-साहित्य का निर्माण किया है। संसार के मनीपियों ने मुक्त कण्ठ से इस साहित्य की प्रशंसा की है। प्रयोग-क्षेत्र की सीमा ने नाटककारों को ग्रत्यधिक वेगवती ग्रौर गम्भीर रसव्यंजना की सर्जना में सहायता पहुँचाई है। जो बात नाटकों-नाटि-कान्नों ग्रीर प्रकरणों के बारे में सत्य है वह ग्रन्यान्य रूपकों के बारे में सत्य नहीं है। भरत के अपेक्षाकृत समसामयिक नाटककार भास ने नाटक ग्रीर प्रकरण के अतिरिक्त ग्रन्य रूपकों की रचना की है, पर परवर्ती उच्चकोटि के नाटककारों का मन उत्तम कोटि के नाटकों के निर्माण में ही रमा है। बहुत बाद के कुछ नाटककारों ने नाटच-लक्षणों के अनुसार अन्य रूपकों की रचना का कौशल दिखाया भी तो वह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका।

ऊपर दिलाया गया है कि शृंगार और वीर ये दो रस ऐसे हैं जहाँ सहृदय का चित्त आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाता है। करुण में भी वह स्थिति ग्रा सकती है, पर ग्रंगीरूप में करुण को भारतीय जीवन-दर्शन के कारण स्थान नहीं भिल सका। बाकी रसों में सहृदय का ग्राश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता ग्रौर ग्राश्रय, ग्रधिक-से-ग्रधिक, सहृदय का ग्रालंबन बन जाता है। जिस साधारणीकरण से सहृदय के चित्त में सामान्य मनुष्यत्व के साथ एकात्म्यता का बोध होता है वहां

वास्तविक श्रानन्द का हेतु है। शास्त्रकारों ने भयानक, बीभत्स, हास ग्रादि को भी रस की मर्यादा दी है, पर वास्तव में ये भावकोटि तक पहुँचकर रह जाते हैं। एक ग्रौर रस, जिसे भरत मुनि ने नाटच-रस की मर्यादा नहीं दी है, भिवत स्थायी भाग वाला रस है जिसमें आश्रय के साथ तादात्म्य की सम्भावना है। किसी-किसी श्राचार्य ने रसों की संस्था परिमित करने को केवल मुनि के प्रति ग्रादर-प्रदर्शन के लिये माना है। वे रसां और भावों की संख्या अधिक मानने के पक्ष में हैं। यदि हास, जुगुप्सा, कोथ आदि स्थायी भाव हैं तो इन्हीं के समान अन्य मनोभाव भी स्थायी हो सकते हैं, ऐसा नाटचदर्गणकार का मत है। उन्होंने लिखा है कि "विशेष रूप से रंजनाकारक होने के कारण और पुरुषार्थी के लिये अधिक उपयोगी होने के कारण शृंगारादि नौ रस (भान्त के सहित) ही पुराने सदाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट हैं। किन्त् इनसे भिन्न भीर रस भी हो सकते हैं, जैसे गृध्नुता या लालच स्थायीभाव वाला लौल्य रस. श्रार्द्रता स्थायी भाववाला वात्सल्य रस, श्रासन्ति स्थायी भाव वाला व्यसन रस, अरित या बैचैनी स्थायीभाव वाला दृःस रस, सन्तोष स्थायीभाव वाला मुखरम इत्यादि । परन्तु कुछ आचार्य पूर्वोक्त नौ रसों में ही इनका अन्तर्भाव कर लेते हैं।" ('नाटचदर्पण' 3.888)1

भारतीय नाटच-परम्परा बहुत पुरानी है। कई बार इसके साय यावनी नाटच-परम्परा की तुलना करके यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इसका श्रमुक अंश मिलता-जुलता होने से वहीं (यवन-पर-म्परा) से लिया गया है। परन्तु यह बात उचित नहीं है। इसका स्वतन्त्र विकास हुआ है और कर्मफल की अवश्यंभावी प्राप्ति के अदि-तीय भारतीय तत्त्व-दर्शन के अनुकूल हुआ है। आधुनिक दृष्टि से इसमें कमियां मालूम पड़ सकती हैं, पर आधुनिक दृष्टि सम्पूर्ण रूप से भिन्न जीवन-दर्शन का परिणाम है।

#### ६. नाट्य-शास्त्र ग्रौर यावनी परम्परा

१६वीं शताब्दी में कई यूरोपियन पण्डितों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतीय नाट्यों के विकास में भारत के साथ ग्रीस के सम्पर्क का बहुत बड़ा हाथ है। वेबर ने अपनी पुस्तक Indian Literature में तथा ग्रन्य कई लेखकों ने यह बताने का प्रयत्न किया कि बैक्ट्रिया, पंजाब ग्रीर गुजरात में ग्रीक शासकों के दरबार में ग्रीक नाटकों के ग्रभिनय होते थे। उनसे भारतीय नाटक ग्रीर नाटकीय सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ा होगा। परन्तु 'महाभाष्य' में जब ऐसा लेख प्राप्त हुमा, जिससे 'रामायण-महाभारत' ग्रादि के ग्रभिनय की परम्परा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, तो वेबर ने ग्रपने मत में थोड़ा सुधार कर लिया। वे इतना कहकर सन्तुष्ट हो गए कि भारतीय नाटकों पर ग्रीर नाटकीय सिद्धान्तों पर कुछ ग्रीक-प्रभाव जरूर पड़ा होगा।

पिशेल नामक जर्मन पण्डित ने वेबर के मत का बड़ा जोरदार खंडन किया, जिसका प्रत्याख्यान सन् १८८२ में विडिश नामक जर्मन पण्डित ने किया। विडिश यह तो मानते है कि भारतवर्ष में स्वतन्त्र भारतीय नाटक के विकास के तत्त्व पूर्ण मात्रा में विद्यमान थे। परन्तु 'महाभाष्य' में उल्लिखित 'रामायण-महाभारत' की लीलाभ्यों से परवर्त्ती काल के शास्त्रीय-सिद्धान्त-मर्यादित नाटकों को भिन्न समभते हैं, उनका कहना है कि परवर्त्ती काल के नाटकों की विषय-वस्तु का परिवर्तन हो गया, जो पौराणिक पात्र थे, वे गृहस्थ के दैनन्दिन जीवन के साँचे में डाले गए, नाटकों की प्रधान काव्य-वस्तु का मदी-प्रेम बन गया। कथावस्तु का कलात्मक विकास हुग्रा जिसमें ग्रंगों ग्रीर दृश्यों में उनका विभाजन किया गया, पात्रों के ढाँचे में विकास हुग्रा, वार्तालाप के विकास के सामने महाकाव्यात्मक तत्त्व पीछे रह गए, पद्यों के साथ-साथ गद्य का मिश्रण हुग्रा, ग्रीर संस्कृत के साथ प्राकृत ने भी नाटकों में ग्रपना ग्रधिकार स्थापित किया। क्या यह सब यों ही हो गया? निश्चय ही कोई महत्त्व गूण प्रेरक तत्त्व नया ग्राया होगा। विडिश का यही

श्रनुमान है कि यह नया तत्त्व ग्रीक लोगों के साथ भारतीयों का सम्पर्क ही है। विडिश के इस मत की बड़ी चर्चा हुई। उनके बाद भारतीय कला ग्रीर शिल्प के ग्रन्यान्य क्षेत्रों में ग्रीक-प्रभाव की काफ़ी चर्चा हुई। मृति-कला के क्षेत्रों में गान्यार की मुर्तियों को ग्रीक-मूर्तिकला की देन बताया गया ग्रोर परवर्ती काल में एक नवीन स्वतन्त्र भारतीय कला के विकास में उसे प्ररक्ष-तत्त्व समभा गया। प्रो० सिल्वाँ लेवी ने विडिश के नाटक-सम्बन्धी मत का तो बडा जोरदार खण्डन किया, किन्तु उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया कि ग्रहवधील के माध्यम से बौद्ध धर्म में भी नवीन प्राणी का स्पन्दन दिखाई देता है। उसका कारण पश्चिम से आई हुई धार्मिक विचार-धारा थी। इस प्रकार विडिश ने जिस ग्रीक प्रभाव को भारतीय नाटकों का प्रेरक तत्त्व बताना चाहा था उसका ग्रस्तित्व शिल्प श्रीर धमं के दूसरे क्षेत्रों में भी स्थापित करने का प्रयत्न हुगा। अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच ग्रीक-शासकों के दरबार में ग्रीक नाटकों का ग्रिभिनय हुम्रा करता था ? दुर्भाग्यवश इसके पक्ष या त्रिपक्ष में कहने योग्य प्रमाण कम हैं। सन् १६०६ में 'रायल एजियाटिक सोसायटी' की पत्रिका मे मुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ जॉन मार्शल ने पेशावर में प्राप्त एक बरतन पर ग्रीक नाटक 'एण्टिगोन' के एक ग्रभित्राय का ग्रंकन बताना चाहा. परन्त् प्राय: सभी विद्वानों ने उसे सन्देहास्पद ग्रीर कघ्ट-कल्पित माना । श्रल-क्षेन्द्र के बारे में प्रवश्य कहा जाता है कि वह नाटक देखने का वड़ा शौकीन था और यह भी सुना जाता है कि ग्रकेले एकबताना (Ekbatana) में ही तीन हजार ग्रीक-कलाकार थे। परवर्ती ग्रीक लेखकों ने यह भी लिखा है कि ईरानी, जेड्रोशियन (Gedrosions) ग्रौर सूज्ञा (Susa) के लोग युरीपाइड और सोकोविलस के नाटकों के गीत गाया करते थे। ग्रौर परवर्ती ग्रीक लेखक 'फिलोस्ट्रेटस' (Philostratos) ने तो एक ब्राह्मण की चर्चा की है जिसे गर्वथा कि उसने यूरीपाइड का नाटक 'हेराक्लीदई' (Herakleidai) पूरा पढ़ लिया है। प्रो॰ सिल्वाँ लेवी इन वक्तव्यों को अतिरंजित और सन्देहास्पद मानते हैं। जो हो, यह मान

लिया जा सकता है कि भारतवर्ष में जो ग्रीक लोग श्राए होंगे वे कुछ-न-कुछ ग्रपने देश के नृत्य, गान, नाटक ग्रादि का ग्रभिनय भी कराते होंगे। जिन शासकों ने ग्रीक कलाकारों को बुलाकर सुन्दर सिक्के ढल-बाये उनसे उतने कला-प्रेम की श्राशा तो की ही जा सकती है; परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि सचमुच इन नाटकों ने भारतीय नाटकों को प्रभादित किया होगा ? विडिश का कहना है कि ईसवी पूर्व ३४० और २६० के बीच जो ग्रीस में नयी ऐक्टिक कामेडियाँ लिखी गई वे ही भारतीय नाटकों को प्रभावित करने वाले मूल स्रोत मानी जा सकती हैं, परन्तु जैसा कि श्री ए० बी० कीथ ने अपने 'संस्कृत नाटक' नामक ग्रन्थ में बताया है, "संस्कृत नाटक ग्रीर कामेडियों में जो सम्बन्ध है वह बहत ही भोडा है। अभी ए० वी० कीथ ने अभीर भी कहा है कि विध्शि का यह कहना कि ग्रीक (रोमन) ग्रीर भारतीय दोनों नाटकों में श्रंकों श्रौर दृश्यों का विभाजन होता है, दोनों में सभी पात्र प्रत्येक दश्य के धन्त में रंगमंच छोड़ देते हैं, श्रंकों की संख्या साधारणतः पाँच होती है (भारतीय नाटकों में यह संस्था प्रायः प्रधिक होती है) कोई बहुत महत्त्वपूर्ण साम्य नहीं है, न्योंकि यह मंयोगजन्य साम्य भी हो सकता है। संस्कृत-नाटकों का ग्रंग-विभाजन एक्शन के विश्लेषण (Analisation of action) पर आध्न होता है, जो श्रीस भीर रोम में कहीं भी भनु-लिखित नहीं है। इसी प्रकार दृश्य-सम्बन्धी रूढ़ियों में जो समानता है, जनान्तिक ग्रीर अपवार्य भाषण की रुदियों में जो एकरूपता है ग्रीर किसी पात्र के प्रवेश के समय रंगमंच पर उपस्थित किसी अन्य पात्र से उसके सम्बन्ध में परिचयात्मक वाक्य कहलाने की समान प्रथाएँ हैं, वे भी ऐसी हैं जो एक ही परिस्थित में खेले जाने वाले नाटकों में ग्रवइय नियोज्य हैं, उनकी समानता से ग्रीक या रोमन प्रमाण की स्थापना नहीं की जा सकती। (संस्कृत ड्रामा में ए० वी० कीथ, पृ० ५८-५६) स्राजकल के वैज्ञानिक युग में भी नवागत पात्र के परिचय कराने की स्नावश्यकता म्रान्भव की ही जाती है।

डाँ० राजवन ने संस्कृत-नाटकों के वस्तु-विषय को बहुत सुन्दर ढंग से बताया है—संस्कृत में नाटक प्रस्तावना के साथ प्रारम्भ होता है जिसमें सुत्रधार और उसका कोई सहयोगी सम्भाषण करते हैं और कवि (नाटककार) तथा नाटक का परिचय प्रस्तृत करते हैं। कथावस्त्र का यायोजन परिच्छेदों में किया जाता है, जिन्हें ग्रंक कहते हैं ग्रौर जिनकी सीमा चार से लेकर दस तक होती है। अंक में दृश्य-परिवर्तन हो सकता है, किन्तु उनमें दश्यों के विभाजन का संकेत नहीं किया जाता। श्रंकों में एक नैरन्तरिक कार्य-कलाप होता है जो एक दिन की ग्रवधि का नहीं होता । अंकों में उच्चतर अथवा निम्नतर चरित्रों का एक प्रस्तावना-त्मक दृश्य हो सकता है। इसका प्रयोजन कथावस्तु में एकसुत्रता भ्रयवा नैरन्तर्य की स्थापना करना, दर्शकों को कथा-वस्तू का बोध कराना ग्रौर उन घटनाम्रों के विषय में सूचना देना मयवा वार्तालाप कराना होता है जो रंगमंच पर प्रमुख श्रंकों में प्रदक्षित न किये जा सकते हों। पूर्व-निर्देश के श्रभाव में कोई पात्र मंच पर श्रवतरित नहीं हो सकता। नाटक की मूल वस्तु में गद्य तथ पद्य-शैलियों का मिश्रण होता है। पद्य का प्रयोग उस स्थान पर होता है जब किसी ग्राश्चर्यजनक ग्रिभव्यक्ति ग्रयवा उच्च प्रमान की सृष्टि की आवश्यकता होती है। गद्य और पद्य के मिश्रण की भाँति ही साहित्यिक तथा लौकिक भाषात्रों का भी मिश्रण होता है। उच्चवंशीय तथा शिक्षित पुरुष-गाप संस्कृत बोलते हैं ग्रीर निम्नतर श्रणी के पात्र, स्त्री-पात्र तथा साधारण सभासद् प्राक्त बोलते है, जो निम्न श्रेणी के पात्रों की संख्या तथा प्रवृत्ति के अनुसार कभी-कभी विभिन्न प्रकार की होती है। कार्य संक्षिप्त अविध का भी हो सकता है अयवा वर्षो तक फंला हुआ भी हो सकता है और उसी प्रकार एक विज्ञिष्ट स्यान पर भी घटित हो सकता है अथया विभिन्न स्थानों तक भी उसका विस्तार हो सकता है। कथावस्तू प्रसिद्ध महाकाव्यों से ली जा सकती है प्रथवा कल्पित या भिन्न भी हो सकती है। कथावस्तु के प्रस्थात होने पर भी नाटककार उसे अपने नाटक के भाव तथा प्रयोजन

के उपयुक्त नया रूप दे सकता है, क्योंकि संस्कृत-नाटककार उसे अपने नाटक में उदान चरित्रों तथा दर्शकों के अन्तस्तल पर उदात भावों का प्रभाव उपस्थित करने का प्रयाम किया करता है। नाटक का अन्त नुखमय होना चाहिए। (संस्कृत लक्षण-ग्रन्थों के अनुसार नाटक एक विशेष जाति का श्रभिनेय रूपक है। परन्तु यहाँ उस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है।)

इन दृष्टियों तथा अपने निर्धारित भाव के अनुसार नाटककार अपनी मूल वस्तु के अवयवों, कथावस्तु, चित्र और रस की योजना करता था। वस्तुतः रस ही संस्कृत के सभी काब्य-नाटकों का लक्ष्य है। रस तक ले जाने के कारण ही नायक (ले जाने वाला), नायिका (ले जाने वाली). अभिनय (ले जाने का पूर्ण साधन) आदि शब्दों की रचना हुई है। वह कथा की उन घटनाओं को, नो उसके कथानक के लिये आवश्यक होती थीं अथवा उसके मुख्य भाव के विरुद्ध होती थीं, परि-त्यक्त अथवा पुर्निर्मित करता था। यही वह अपने स्वयं के चरित्रों की मृष्टि कर लेता था। कथावस्तु तथा चित्र-चित्रण, जो पश्चिमी नाटकों के सर्वस्व होते हैं, भारतीय नाटघ-कला में रस के साधक होते थे। इसका यह नात्पर्य नहीं है कि कथानक एवं चरित्र-चित्रण उपेक्षित थे। भरत का कथानक-निर्माण की अविधि का नियमपूर्ण वर्गीकरण इस अकार की आलोचना का निराकरण करेगा।

'यविनका' शब्द ने भी अनेक प्रकार की उहापोहों की उत्तेजना दी है, परन्तु विडिश और लेवी ने इस शब्द में उत्पन्न भ्रान्त धारणाओं का निरमन कर दिया है। बस्तुनः यविनका या 'जविनका' संस्कृत के 'यम-निका' शब्द के प्राकृत रूप है जिसका अर्थ होता है, संयमन की जाने वाली पटी (तु० अपटीक्षेप प्रवेश) या परदा। यदि यह शब्द किसी प्रकार 'यवन' शब्द से सम्बद्ध मान भी लिया जाए तो भी इसका अर्थ केवल विदेशी से आर्या हुई वस्तु ही होगा। भारतीयों का प्रथम परिचय आर्योनियन (Ionion) लोगों से हुआ था. उसीने संस्कृत का 'यवन' श्रीर पाल का 'योन' शब्द बना है। बाद में इस शब्द का ग्रर्थ-विस्तार हुआ श्रीर हेलेनिक परिसयन साम्राज्य के सभी देशों के निवासियों के लिए इसका प्रयोग हुआ है, मिस्र (Egypt), ईरान (Persia) सीरिया, वाह्लीक (Wahlie) श्रादि सभी देशों के निवासी यवन कहे जाते थे श्रीर उनकी वस्तुएँ भी इसी विशेषण से स्मरण की जाती थीं। लेवी ने ईरान के बने परदों को यवनिका कहा है। वस्तुतः जैसा कीथ ने कहा है, ग्रीक नाटकों में परदे होते ही नहीं थे। स्वयं विडिश ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। फिर भी वे कहना चाहते हैं कि ग्रीक रंगमंच के पीछे जो चित्रित दृश्यावली होती थी उसे ही भारतीय रंगमंच में परदे से सूचित किया जाता होगा, इसलिए उसको 'यवनिका' नाम दे दिया गया। यह विचित्र तर्क है। अनेक यूरोपियन पण्डितों ने इस तर्क की निस्सारता सिद्ध की है, फिर भी 'यवनिका' शब्द इतना स्पष्ट व्यञ्जनाकारी है कि इससे उत्पन्न श्रान्त धारणा इस देश में बनी हुई है ग्रीर ग्राए-दिन ग्रच्छे-ग्रच्छे भारतीय मनीषी इस श्रान्त सिद्धान्त को ग्रम्लान-भाव से कह दिया करते हैं।

मुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ राघवन् ने ग्रीक ग्रीर संस्कृत-रंगमंचों की तुलना करते हुए ठीक ही कहा है कि "भारतीय रंगमंच पर नाटच-रूपों की विविधता पहले से ही थी, जो (उस समय) यूनान में ग्रनुपलब्ध थी। 'तर्जदी' यूनानी नाटकों का सर्वोत्कृष्ट रूप था ग्रीर संस्कृत-रंगमंच पर यूनानी तर्जदी-जैसी किसी वस्तु का विकास कभी नहीं हुग्रा। वस्तुतः इसके सिद्धान्त रंगमंच पर किसी की मृत्यु ग्रथवा मृत्यु के साथ किसी नाटक के ग्रन्त का निषेध करते थे। संस्कृत-रंगमंच में यूनानी रंगमंच के समान कोई गायक-वृन्द नहीं होता था ग्रीर यूनानी सिद्धान्त के ग्रनुसार ग्रनिवार्य संकलन-त्रय के सिद्धान्त से देश-काल के संकलन भारतीय सिद्धान्त तथा व्यवहार द्वारा पूर्ण निश्चिन्त होकर छोड़ दिए गए थे। भारतीय नाटक यूनानी नाटक की ग्रपेक्षा ग्रत्यिक विशाल भी था। यूनानी रंगमंच का भारतीय रंगमंच के विविध रूपों से—

७२ दशरूपक

जिनका भरत ने कुछ विशदता से वर्णन किया है - कोई साम्य नहीं है। भरत के-जिनका ग्रन्थ धरस्तु के पोयटिक्स तथा 'रिटारिक्स' के सम्मिलित रूप से भी अधिक पूर्ण है--पूर्ण रस-सिद्धान्त के समक्ष, यास, करुएा तथा विरेचन के यूनानी सिद्धान्त हेय-से हैं। परदे के लिये प्रयुक्त 'यवनिका' शब्द, रंगमंच पर आने वाले राजकीय अनचरों में यवन स्त्रियों की उपस्थिति ग्रादि तय्यों में भी यवन-सम्पर्क के कुछ प्रमाण खोजे गए हैं। (इनमें से) ग्रन्तिम तो नितान्त व्यर्थ है। यदि हमारे पास परदे के लिए 'पटी', 'तिरस्करणी', 'प्रतिशिरा' तथा यहाँ तक कि 'यमनिका' भ्रादि शब्द देशीय तथा युक्तियुक्त न होते तो प्रथम युक्ति में कुछ शक्ति हो सकती थी। इन रूपों की अपेक्षा भारतीय नाटक के अधिक महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अंग वे हैं जिनका यूनानी नाटकों में ग्रमाव है - संस्कृत-नाटकों में प्रयुक्त संस्कृत तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का वहभाषीय माध्यम । सिलवां लेवी ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि संस्कृत-नाटक पश्चिमी भारत में शकों के प्रभाव में विकसित हुए हैं। उनके स्राघार-भूत प्रमाण नितान्त सारझून्य हैं। कीय के अनुसार संस्कृत-नाटकों का उद्भव तथा विकास स्वदेशीय ही है । निस्सन्देह शिल्प तथा ब्रादर्श की दृष्टि में भारतीय नाटक युनानी नाटक से सर्वथा भिन्न है।

'यविनका' की ही भाँति सस्कृत-नाटकों मे राजा की ग्रंगरिशका के रूप में यावती बालाग्रों की उपस्थिति को भी ग्रीक रंगमंच के प्रभाव का निदर्शक बताया जाता है. पर जैसा कि श्री कीश्र ने कहा है कि ग्रीक नाटकों में ग्रंगरिशकाग्रों का कोई श्रस्तित्व नहीं है, यह श्रिषक-मे-ग्रिधक ग्रीक रमणियों के प्रति भारतीय राजाश्रो का भुकाव ही सिद्ध करता है। कौटिल्य के ग्रंथशास्त्र तथा मैगस्थनीज ग्रादि के लेखों से इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

विडिश ने नाटिकाओं के साथ कई कामदियों का ग्राश्चर्यजनक १. ग्रम्याय १, पु० २१।

नाम्य दिखाया है और इनमें तथा अन्य संस्कृत-नाटकों में जो प्रभिज्ञान या सहिदानी का अभिप्राय आया है उसे ग्रीक प्रभाव बताने का प्रयत्न किया है। परन्तू जैसा कि कीथ ने कहा है, अभिज्ञान का अभिप्राय भारतीय कथा-साहित्य में इतना पुराना है कि यह कल्पना करना कि भारतीयों को ग्रभिजान या सहिदानी के ग्रभिप्राय की उधार लेने के लिये ग्रीस जाना पड़ा, कुछ तुक की बात नहीं है। यह भीर बात है कि जिन कथाओं और काव्यों में इस प्रकार के अभिप्रायों का प्रयोग है, उनकी तिथि सर्वत्र सन्देहास्पद बताई जाती है। ब्ल्म फ़ील्ड म्रादि विद्वानों ने भारतीय कथानक-रूढ़ियों का बहुत विस्तृत ग्रौर गहन ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके प्रयत्नों से इस रूढ़ि की प्राचीनता निस्सन्दिग्ध रूप से प्रमाणित हो गई है। 'मुच्छकटिक' नाटक की कथावस्त, नाम ग्रादि को नेकर विडिश ने अपने सिद्धान्त स्थिर किए थे, पर भास के 'चारुदत्त' नामक नाटक के मिलने से, जो 'मृच्छकटिक' का मूल रूप है, ग्रब उसका भी वजन कम हो गया है। 'मुच्छकटिक' में कुछ नयापन है अवस्य, और यदि वह विदेशी प्रेरणा से आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। राजनीतिक उलटफेरों से गणिका वसन्तसेना का रानी की मर्यादा पा लेना नयी-सी बान है, पर उसका पहली रानी के साथ-साथ विवा-हित पत्नी के रूप में रहना भारतीय प्रथा है।

इसी प्रकार और भी जो बातें कही गई हैं वे निराधार और कष्ट-कल्पित हैं। यह तो नहीं माना जा सकता कि ग्रीकों-जैसी शक्तिशाली जाति के सम्पर्क में ग्राने के बाद भारतीयों-जैसी ग्रद्भुत कल्पनाशील जाति के विचारों और कल्पना-शक्ति में कोई परिवर्तन हुग्ना ही न होगा, पर जहाँ तक नाटकीय सिद्धान्तों का प्रश्न है, उसकी बहुत ही समृद्ध ग्रीर पुरानी परम्परा इस देश में विद्यमान थी। यह भी नहीं समभना चाहिए कि यावनी साहित्य और विचार-धारा भारतीय सम्पर्क में ग्राकर कुछ नेने में हिचकी होगी। ग्रधिक-से-ग्रधिक यही कहा जा सकता है कि दोनों जातियों में कुछ ऐसा ग्रादान-प्रदान हुग्ना ग्रवश्य होगा, पर उन्ने ७४ दशरूपक

नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों को ग्रीक-साहित्य की देन कहना कल्पना-विलास-मात्र है।

कई यूरोपियन पण्डिनों ने केवल बाहरी प्रमाणों पर निर्भर न रह-कर विषय-वस्तु और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भारतीय और ग्रीक-रोमन नाटकों की तुलना की है और बताया है कि भारतीय नाटकों में जो 'टाइप' की प्रधानता है वह सिद्ध करती है कि आरम्भ में ये भनु-करणमूलक रहे होंगे और बाद में ग्रीक-रोमन-नाटकों के प्रभाव से नया रूप ग्रहण किया होगा। पुराने टाइपों का रह जाना उनके मत से रोमन कामदियों से उनका प्रभावित होने का ही लक्षण है, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि कुछ नया नो आ गया, पर पुराना गया नहीं। यह बात कितनी निराधार है, यह श्री कीथ के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है:

"The similarity of types is not at all convincing, the borrowing of the idea of using different dialects from the mime is really absurd and the large number of actors is equally natural in either case."

स्रयात् टाइपों की समानता बिलकुल मानने योग्य बात नहीं है स्रौर विभिन्न बोलियों के प्रयोग-सम्बन्ध में माइम से उधार लेने वाला विचार बेहूदा तर्क है तथा श्रभिनेताश्रों की श्रधिक संख्या का होना दोनों देशों के नाटकों में समान रूप से सम्भव है।

श्री कीथ ने जोर देकर कहा है कि ग्रीक-रोमन कामदियों में टाइप की ही प्रधानता है भीर संस्कृत-नाटकों में परिचित पात्र की वैयक्तिक विशेषताश्रों के कारण कथावस्तु में जो विकास हो जाता है, वह उसमें एकदम नहीं मिलता ।

ऊपर संक्षेप में आधुनिक विद्वानों की कुछ ऊहापोहों की चर्चा की गई है। इस चर्चा का उद्देश्य केवल पाठकों को नये विचारों से परि-चित करा देना था। इस संक्षिप्त चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय नाटकों के विकास में बाहरी प्रभाव की वार्ते विशुद्ध ग्रटकत पर श्राधारित हैं श्रौर नाट्य-शास्त्र के विकास में तो किसी विदेशी परम्परा का नाम-मात्र का भी सम्बन्ध नहीं दिखाया जा सकता। नाट्य-शास्त्र की परम्परा बहुत पुरानी—हजरत ईसा के जन्म में सैकड़ों वर्ष पुरानी है।

—हजारीप्रसाद द्विवेदी



## दशस्पक

#### प्रथम प्रकाश

ग्रन्थ के श्रारम्भ में मंगलाचरण महापुरुष करते श्राए हैं। ग्रतः मंगल करना परम कर्तव्य है, इस बात को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार निविच्न ग्रन्थ की समाष्ति के लिए प्रकृत ग्रीर श्रभिमत देवताग्रों की स्तुति दो दलोकों से कर रहे हैं—

नमस्त्रस्मै गरोशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । मदाभोगधनध्यानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ।।१॥

मयूर के नृत्य के समय मेघों की राष्ट्रगड़ाहट जैसे मृदंग का काम देती है वैसे ही गर्गेशजी का मुख भगवान शंकर के नृत्य-काल में मद के जिस्तार से निविड़ध्विन करने वाले मृदंग का भाचरण करता है [मृदंग की कभी को यूरा करता है], उस गर्गेशजी को क्सस्कार है ॥१॥

इस रलोक में 'मदाभोगघनध्वानः' इस रलोकांश में 'घनष्वान.' इस आधे ग्रंश के रलेषमय होने के कारण उपमा नामक अलंकार-ध्विन दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर 'घनध्वानः' में रलेष होने से मयूरपक्ष में भी अन्वय (अर्थ) बैठ जाता है। यहाँ पर रलेष के बिना उपमा की निष्पत्ति असम्भव है। अतः रलेष द्वारा यहाँ पर उपमा का आक्षेप कर लिया जाता है।

('उपमाच्छाया' जो कहा गया है उसका अर्थ है उपमा का भ्रस्पष्ट रहना, क्योंकि गुण पदार्थ जो मेघध्विन है उसका द्रव्य पदार्थ को मृदंग-मुख के सदृश आचरण करना है वह असम्भव है।) दशरूपानुकारेग यस्य माद्यन्ति भावकाः । नमः सर्वविदे तस्मै विष्णुत्रे भरताय च ।।२।।

सर्वविद् भगवान् विष्णु और स्राचार्य भरत को नमस्कार है, जिनके भक्त दस रूपों के व्यान और अनुकरण आदि के द्वारा प्रसन्त हुआ करते हैं॥२॥

विष्णु के भक्त भगवान् के मत्स्य, कूमें. बराह म्रादि दस श्रवतारों की प्रतिमा बना-बनाकर तथा पूजन ग्रादि के द्वारा प्रसन्न होते है तथा ग्राचार्य भरत की शिष्य परम्परा उनके द्वारा प्रचारित दस रूपों ग्रर्थान् रूपकों के श्रभिनय के द्वारा प्रसन्न होती है। ऐसे भगवान् विष्णु ग्रौर ग्राचार्य भरत को नमस्कार है।

इस प्रन्थ को पड़ने और सुनने से लोग किस प्रयोजन की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त होंगे, इस बात को ग्रन्थकार बताते हैं—

कस्यचिदेव कदाचिद्यया विषयं सरस्वती विदुषः। घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वैदग्धीम् ॥३॥

सरस्वती कृपा करके ग्रन्थ में प्रतिपादन करने के योग्य कोई वस्तु किव के मन में कदाचित् कभी ला देती हैं, जिसका प्रतिपादन वह श्रपने ग्रन्थ में करता है ग्रीर उसका श्रध्ययन करके दूसरे लोग उस विषय में पाण्डित्य प्राप्त करते है ॥३॥

अब ग्रन्थकार उस ग्रन्थ की रचना में अपने प्रवृत्त होने का कारण बताने है—-

उद्धृत्योद्धृत्य सारं यमखित्रनिगमान्नाट्यवेदं विरिञ्चि-

इचक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरिष भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः। शर्वाग्गी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कर्तुं मीध्टे

नाट्यानां किंतु किचित्प्रगुरारचनया लक्षरां संक्षिपामि।।४।।
बह्या ने वेदों से सारभाग को लेकर जिस नाट्यवेद की रचना

दशरूपक ७६

की श्रौर श्राचार्य भरत ने सांसारिक वासनाश्रों से मुक्त मुनि होते हुए भी जिस नाट्यवेद को प्रयोगरूप में प्रस्तुत किया (लाया), जगज्जननी पार्वती ने जिसके लिये लास्य श्रौर जगत्-िपता भगवान् शंकर ने जिसके लिये ताण्डव प्रवान किया, उस लोकोत्तर नाट्यवेद के अंग-प्रत्यङ्गों के निरूपए में कौन समर्थ हो सकता है ? फिर भी मैं श्रपनी प्रकृष्ट प्रति-पादन शैली के द्वारा उसके लक्षाएों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ ॥४॥

कहीं कोई यह न समक्ष बैठे कि भरत नाट्य-शास्त्र की ही बातों का इसमें ग्रक्षरशः वर्णन किया गया है, ग्रतएव इसमें पुनरुक्ति दोष ग्रवश्य होगा, इस बात का निराकरण ग्रन्थकार इस प्रकार से कर रहे हैं—

न्याकीर्णे मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः । तस्यार्थस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा ॥५॥

मरत मुनि द्वारा प्राणीत नाट्य-शास्त्र विस्तार के साथ लिखा गया है। उसमें रूपक रचना-सम्बन्धी बातें यत्र-तत्र विखरी हुई हैं। ग्रतः मन्द बुद्धि वाले लोगों के लिये मितिश्रम होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए साधारण बुद्धि वालों के समभते के लिये उसी नाट्यवेद के शब्द ग्राँर ग्रथों को लेकर संक्षेप में सरल रीति से इस ग्रन्थ की रचना कर रहा हूँ॥४॥

इस ग्रन्थ का फल दशरूपकों का ज्ञान है, पर दशरूपकों का फल श्रानन्द देना है इस बात को निम्नलिखित प्रकार से बताया जा रहा है— श्रानन्दिनस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबृद्धिः। योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै ननः स्वादुपराङ् मुखाय।।६।।

जिनसे भ्रानन्द भरता रहता है ऐसे रूपकों का फल मन्द बुद्धि वाले लोग इतिहास-पुराण की तरह त्रिवर्ग (धर्म, श्रर्थ, काम) की प्राप्ति-मात्र बतलाते हैं। ऐसे स्वाद से श्रनभिज्ञ लोगों को नमस्कार है।।६॥ भामह ग्रादि प्राचीन ग्राचार्यों का ऐसा मत है कि ग्रच्छे काव्यों के सेवन से धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्ष ग्रौर कलाग्रों में प्रवीणता ग्राती है भौर कीर्ति तथा प्रीति की प्राप्ति होती है (भामह १२)। इस प्रकार ये लोग त्रिवर्ग की प्राप्ति काव्य का फल है, ऐसा मानते हैं। इस बात का खण्डन करने हुए ग्रन्थकार बताते हैं कि स्व-संवेद्य परम ग्रानन्दरूप रस के आस्वाद की प्राप्ति ही दशहपकों का फल है, इति-हास ग्रादि की तरह त्रिवर्ग की प्राप्ति-भाग्र ही नहीं। ऊपर जो "स्वाद से ग्रनभिज लोगों को नमस्कार है," ऐसा कहा गया है, वह उपहास के लिए प्रयुक्त हुआ है।

पहले ग्रन्थकार कह आए हैं कि नाट्य के लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हैं। अब वे सर्वप्रथम नाट्य किसे कहते हैं इसी बात को बताने हैं—

**प्रवस्था**नुकृतिर्नाट्यं

"ग्रवस्था के ग्रमुकरण को नाट्य कहते हैं।"

काव्य में वर्णित जो घीरोदात्त आदि नायकों की (और ग्रन्य पात्रों की) श्रवस्थाएँ हैं उनका अनुकरण के द्वारा चार प्रकार के श्रभिनयों से ऐसा अनुकरण, जो राम-दुष्यन्त आदि पात्रों को ज्यों-का-त्यों उपस्थित करा सके और दर्शकों में उनके राम-दुष्यन्त आदि होने की प्रतीति उत्पन्न कर सके (तादात्म्यापत्ति). उसे नाट्य कहते हैं।

रूपं दृश्यतयोच्यते ।

दृश्य अर्थात् दिखाई देने योग्य होने के कारण उसे ही रूप भी कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार नील ग्रादि को दिखाई देने के कारण रूप कहते हैं।

रूपकं तत्समारोपाद्

(नट में राम आर्थि की अवस्था आर्थि का) आरोप कर लिया जाता है। अतः नाट्य को रूप या रूपक भी कहते हैं।

एक ही वस्तु के नाट्य, रूप, रूपक, ये तीन नाम वैसे ही प्रवृत्ति

के कारण व्यवहार में आते हैं जैसे इन्द्र, पुरन्दर, शक. ये तीनों नाम एक ही देवता की प्रवृत्ति के निमित्त से व्यवहृत होते है।

#### दश्यंव रसाश्रयम् ॥७॥

(रस को ऋाश्रय क रकेथर्तमान रहने वाले) ये रूपक दस प्रकार के हो होते हैं।

'दस ही प्रकार के' कहने का तात्पयं यह है कि बिना मिले-जुले गुद्ध रूप मे ये ही दस प्रकार के रूपक रस की आश्रय करके रहने वाले है, अन्य नहीं। नाटिका भी रस को आश्रय करके रहती है, पर इसमें मिश्रण (संकीर्णता) होने के कारण वह गुद्ध रूप से रस का आश्रय नहीं होती, इस बात को आगे बताएंगे।

नाट्य के दम भेद ये है-

नाटकं सप्रकरणं भाराः प्रहसनं डिमः । व्यायोगसमबकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति ॥ ८ ॥

१. नाटक, २. प्रकरण, ३. भारत, ४. प्रहसन, ४. डिम, ६. व्यायोग, ७. समबकार, ८. वीथी, ६. ग्रंक, १०. ईहामृग (ये रूपक के दस मेट है) ॥६॥

कुछ लोगों का कहना है कि नृत्य के सात भेदों—डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रख्यात, रासक और काव्य—में से भाण को जैसे नाट्य के दस भेदों में गिनाया गया है वैते ही दोष छहों को भी रूपक के ही भेदों में गिनना उचित है। इस प्रकार दस ही रूपक के भेद होते है, यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि उपर्युक्त कारण के द्वारा और भी रूपक के भेदों की उपलब्धि होती है।

इसका उत्तर ग्रन्थकार निम्नलिखित ढंग से देते हैं .--

म्रन्यद्भावाश्रयं नृत्यं—

(नृत्य के मेदों को रूपक के ग्रन्दर नहीं रख सकते, क्योंकि) भारों के ग्राश्रय करके रहने वाला नृत्य रस को ग्राश्रय करके रहने वाले नाट्य से भिन्न प्रकार का ही होता है। (इस प्रकार भाव के आश्रय करके रहने वाले नृत्य से रस को आश्रय करके रहने वाला नाट्य का विषय स्पष्ट ही भिन्न है)।

नृत्य—यह शब्द नृत् धातु से, जिसका प्रयोग गात्र के विक्षेप करने के अर्थ में होता है, बना है। इसमें आंगिक अर्थात् अंग से सम्बन्धित भावों की बहुलता रहती है। इसीलिए इसके करने वाले को नर्तक कहते हैं। लोक में भी 'यह देखने लायक है' ऐसा ब्यवहार नृत्य के लिए होता है। इस प्रकार नृत्य से नाट्य भिन्न वस्तु है, यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। नृत्य के भेद होने के कारण श्रीगदित आदि का 'नृत्य' शब्द मे बोध होता है।

नाटक ग्रादि रूपक के जितने भी भेद हैं वे सभी रस के विषय हैं।
पदार्थों के संमर्ग से वाक्यार्थ का बोध होता है ग्रौर विभावादिकों
द्वारा रस व्यंजित होता है। पदार्थ रूप भावों का जो ग्रभिनय है वह
तो नृत्य में रहता है ग्रौर रस को ग्राश्रय करके रहने वाला वाक्यार्थस्थानीय जो ग्रभिनय है वह नाट्य में रहता है। यही इन दोनों का
नेद है।

नृत्य जहाँ गात्र विक्षेप करने वाले नृत् धातु से बना है बहाँ पर 'नाट्य' शब्द 'श्रवस्पन्दन' श्रर्थ वाले धातु से बना है। नाट्य में थोड़ी-सी श्रांगिक किया भी रहती श्रवब्य है, पर सास्विक भावों का ही प्राधान्य रहता है। इसीलिए इस किया के करने वाले को 'नट' कहते हैं।

जैसे नृत्य और नृत्त दोनों में गात्र-विक्षेप समान रूप से रहता है पर नृत्य में अनुकरण के भी होने के कारण वह नृत्त से पृथक् गिना जाता है, वैसे ही वाक्यार्थ-रूप अभिनय वाला नाट्य-पदार्थ स्थानीय अभिनय को आश्रय करके रहने वाले नृत्य से भिन्न ही होता है।

प्रमंग ग्रा जाने से यही नृत्त की व्याख्या भी किए देते हैं—

### नृत्तं ताललयाश्रयम् ।

नुत्त ताल श्रीर लय को आश्रय करके रहता है अर्थात् होता है।

प्रथम प्रकाश ६३

(ताल ग्रौर लय के ग्राश्रय करके इसमें ग्रंग-विक्षेप (ग्रंग-संचालन) होता है। इसमें ग्रभिनय एकदम नहीं रहता है)।

ग्राद्यं पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम् ।। ६ ।। पदार्थ स्थानीय ग्रमिनय को ग्राश्रय करके होने वाले नृत्य को 'मार्ग' कहते हैं ग्रोर नृत्त को 'देशी' ॥६॥

मधुरोद्धतभेदेनत दृद्वयं द्विविघं पुनः । लास्यताण्डवरूपेरा नाटकाद्यपकारकम् ।। १० ।।

ये दोनों ही अर्थात् नृत्य (मार्ग) श्रौर नृत्त (देशी) मधुर श्रौर उद्धत भेद से दो प्रकार के होते हैं। दोनों में मधुरता से युक्त होने वाली क्रिया को लास्य तथा उद्धत्तपना से युक्त होने वाली क्रिया को 'ताण्डव' कहते हैं। ये नृत्य श्रौर नृत्त नाटक ग्रादि रूपकों के उपकारक होते हैं। रूपकों में नृत्य का उपयोग दूसरे पदार्थों के श्रिभनय के लिए तथा नृत्त का प्रयोग शोभा बढ़ाने के लिए होता है।। १०।।

ग्रनुकरण तो प्रत्येक रूपक में होता है पर इनके भीतर कौन-कौन-मी ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके रहने-न-रहने से इनका ग्रापस में एक-दूसरे से भेद होता है, इस बात को बतला रहे हैं—

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको वस्तु च द्विधा।

वस्तु, नेता ग्रौर रस इन तीनों के मेद से ही रूपक एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं।

तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गः प्रासङ्गिकं विदुः ॥ ११ ॥

वस्तु दो प्रकार का होता है—-ग्राधिकारिक ग्रौर प्रासंगिक। प्रधान कथावस्तु को ग्राधिकारिक तथा उसके ग्रङ्गभूत जो कथावस्तु होती है उसे प्रासंगिक कहते हैं।।११॥

जैसे रामायण में राम-सीता की कथा ग्राधिकारिक तथा ग्रीर उसकी ग्रंगभूत कथा, जो विभीषण, सुग्रीव ग्रादि की है, उसे प्रासंगिक कहते हैं।

ग्राधिकाधिक कथावस्तु

श्रधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः । तिनवंदर्यमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम् ॥ १२॥ फल का स्वामित्व ग्रर्थात् उसकी प्राप्ति की योग्यता प्रविकार कह-साता है ग्रौर उस फल का स्वामी श्रधिकारी कहलाता है। उस प्रधि-कारी की फल-प्राप्ति-पर्यन्त चलने वाली कथा को ग्राधिकारिक कथावस्तु कहते हैं॥१२॥

प्रासंगिक कथावस्तु

प्रासिङ्गकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः । दूसरे (ग्राधिकारिक कथा के नायक ग्रादि) के प्रयोजन की सिद्धि

के उद्देश्य की प्रधानता के रहते हुए जहाँ अपनी भी प्रसण्वश स्वार्थसिद्धि हो जाए, ऐसी कथा को प्रासंगिक कथावस्तु कहते हैं।

सानुबन्धं पताकास्यं प्रकरी च प्रदेशभाक् ॥ १३ ॥ प्रासंगिक कथा भी पताका ग्रौर प्रकरी भेद से दो प्रकार की होती है। जो कथा दूर तक चलती रहे ऐसी कथा को पताका कहते हैं।

इसका पताका नामकरण इसलिए किया गया है कि जैसे पताका नायक का ग्रसाधारण चिह्न होते हुए उपकारक रहती है, वैसे ही यह भी उसी के समान नायक से सम्बन्धित कथा की उपकारिका होती है। इसका उदाहरण रामायण के भीतर ग्राने वाला मुग्रीव ग्रादि का वृत्तान्त है। भीर जो प्रासंगिक कथा कुछ थोड़ी ही दूर तक चले उसको प्रकरी कहते हैं, जैसे रामायण के भीतर ग्राने वाला श्रवणकुमार का वृत्तान्त ॥१३॥

पताका स्थानक

प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुतोऽन्योक्तिसूचकम् । पताकास्थानकं तुत्यसंविधानविशेषराम् ॥ १४ ॥ प्रयम प्रकाश ५५

जिस कथा का प्रकरण चल रहा हो उसमें आगे आने वाली बात की सूचना जिससे मिलती है उसे पताकास्थानक कहते हैं। यह पताका के समान हो होती है अतः इसे पताका स्थानक कहते हैं। (यह 'तुल्य इति-वृत्त' और 'तुल्य विशेषण'— भेद से दो प्रकार की होती है। अर्थात् समासोक्ति और अन्योक्ति (अप्रस्तुत प्रशंसा) भेद से दो प्रकार की होती है। श्रेशि

यहाँ रत्नावली नाटिका से अन्योवित भेद का उदाहरण दिया जा रहा है---

ग्रस्ताचलगामी सूर्य अपनी प्रेयसी कमिलनी को सम्बोधित कर ग्हा है—'हे कमलनयने, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे जाने का समय है, तुम (ग्राज) मेरे ही द्वारा सुलाई भी जा रही हो और कल (प्रातः-काल) मेरे ही द्वारा उठाई भी जाओगी, अतः शोक मत करो।' इस प्रकार कमिलनी को सांत्वना देता हुग्रा सूर्य ग्रस्ताचल में ग्रपनी किरणों को निविष्ट कर रहा है।

समाप्तोवित वाले पताका स्थानक का उदाहरण भी उसी नाटिका (रत्नावली) से दिया जा रहा है—

(नायक राजा उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता में होड़ लगी

१. तुल्य विशेषण समासोक्ति में ही रहता है, ग्रतः तुल्य विशेषण से
समासोक्ति ग्रलंकार समभना चाहिए। ग्रप्रस्तुत प्रशंसा को ही कुछ
लोग ग्रन्योक्ति नाम से प्रकारते हैं।

प्रत्यकार के अनुसार पताकास्थानक का पहला उदाहरण अन्योक्ति का और दूसरा समासोक्ति का है। पर अधिकांश लोग दोनों जगह समासोक्ति ही मानते हैं। प्रत्यकार के पक्ष के समर्थन में यह कहा जाता है कि जिसको प्रकरण का पता नहीं है उसे उदाहृत पद्य में पहले प्रस्तुत नाथिका-पक्ष का ज्ञान होगा, उसके बाद अप्रस्तुत कमिलनो के पक्ष का, ग्रतः प्रस्तुत से अप्रस्तुत का ज्ञान हो जाने पर अप्रस्तुत प्रशंसा (अन्योक्ति) मानने में कोई बाधा नहीं होगी।

है कि कौन अपनी उद्यानलता को पहले पुष्पित कर देता है। सिद्ध की सहायता से राजा की लता पहले फूल उठती है। उसी को देखकर राजा कह रहा है। वह ऐसे विशेषणों का व्यवहार कर रहा है जो लता के लिए तो प्रयुक्त होते ही हैं, किसी अन्य प्रेमातुरा नायिका के अर्थ भी देते हैं। श्लोक का चमत्कार इन विशेषणों के कारण ही है।)

ग्राज इस उद्दामोत्किलिका [(१) लता के पक्ष में चटखती किलयों वाली, (२) ग्रन्य स्त्री के पक्ष में ग्रत्यन्त उत्कंठायुक्त ]विपाण्डुर रुचा [(१) पीली कान्तिवाली, (२) पीली पड़ गई] प्रारव्य जृम्मा [(१) विकसित होने वाली, (२) जम्हाई लेती हुई], निरन्तर वेग के कारण ग्रपने-ग्राप को विशाल बनाती हुई [(१) फैलती हुई, (२) दीर्घ निःश्वास के कारण व्याकुल], समदना [(१) मदन नामक वृक्ष के पास वाली, (२) कामानुरा] उद्यानलता को दूसरी स्थी के समान निहार-निहारकर मैं रानी का मुख कोध से ग्रवश्य ही लाल कर दूंगा।

इस प्रकार,

प्रख्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात् त्रेधापि तत्त्रिधा । प्रख्यातमितिहासादेस्त्पाद्यं कविकत्पितम् । मिश्रं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः ॥ १५ ॥

बस्तु के श्राधिकारिक पताका श्रीर प्रकरों के तीन मेद होते हैं। फिर ये तोनों भी प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र इन मेदों के कारण तीन-तीन प्रकार के होते हैं—(१) इतिहास ग्रादि में ग्राने वाली कथा-बस्तु को प्रख्यात कहते हैं। (२) किव की प्रतिभा द्वारा निर्मित कथा-वस्तु को उत्पाद्य कहते हैं। (२) किव की प्रतिभा द्वारा निर्मित कथा-वस्तु को उत्पाद्य कहते हैं। श्रथात तथा (३) प्रख्यात श्रौर उत्पाद्य दोनों के मिश्रण को मिश्र कहते हैं। ग्रथांत् जिसमें का कुछ अंश इतिहास ग्रादि के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हो तथा कुछ ग्रंश किव की प्रतिभा से उद्मुत हो उसे मिश्र कहते हैं।

**≂ ७** 

कथावस्तु का फल

कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च ।। १६ ।।

धर्म, अर्थ ग्रौर काम इन तीनों की प्राप्ति कथावस्तु का फल है। इन तीनों में से कहीं तीनों, कहीं दो ग्रौर कहीं एक ही स्वतन्त्र रूप से फल होते हैं।।१६॥

इन फलों की प्राप्ति के साधन

स्वत्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बोजं विस्तार्यनेकधा ।

बीज—कार्य (मुख्य फल) का साधक हेतु विशेष को बीज कहते हैं। इसका पहले सूक्ष्म कथन होते हुए ग्रागे चलकर ग्रनेक प्रकार का विस्तारयुक्त रूप दिखाई देता है।

यह बीज के समान ही देखने में छोटा पर आगे चलकर शाखा, पत्र, तना ग्रादि से युक्त विशाल वृक्ष के समान विस्तृत रूप को धारण कर लेता है। ग्रतः बीज के समान होने के कारण इसे भी बीज ही कहते हैं। इसका उदाहरण 'रत्नावली' नाटिका में विष्कम्भक में पड़ा हम्रा रत्नावली की प्राप्ति का कारण अनुकूल दैव और यौगंधरायण का उद्योग है। इस नाटिका में सूत्रधार की बात को दोहराते हुए यौगं-धरायण कहता है - "इसमें क्या सन्देह है, 'ग्रनुकूल विधि, दिशाग्रों की म्रोर-छोर से, म्रन्य द्वीपों से, समुद्र के मध्य से, मनचाही वस्तु को क्षण में लाकर मिला देता है।' '' यहाँ से ग्रारम्भ करके ''स्वामी की वृद्धि के लिए मैंने जो कार्य ग्रारम्भ किया है उसकी सिद्धि के लिए दैव भी ग्रन्कुल है। मेरे द्वारा ग्रारम्भ किये गए इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी इसमें जरा भी सन्देह की गजाइश नहीं है, पर इन सब बातों के होते हुए भी मेरे मन में भय ने यह मोच-मोचकर स्थान कर लिया है कि यह सारा कार्य मेरे द्वारा महाराज से बिना पूछे, ही ग्रपने ही मन से किया जा रहा है, इसी निए महाराज से भय मानूम हो रहा है।" यहाँ तक (बीज है)।

इनी प्रकार 'वेणी मंहार नाटक में ब्रौपदी के केश-संयमन के लिए भीम के कोध से बड़ा हुआ युधिष्ठिर का उत्साह बीज-रूप में अंकित है। यह महाकार्य और अवान्तर कार्य के भेद से अनेक प्रकार का होता है।

भ्रवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारएाम् ॥ १७ ॥

जल में नैय बिन्दु जिस प्रकार फैय जाता है उसी प्रकार यह भी फैलता है। ऐसा होने के कारण ही डमें 'बिन्दु' कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में कामदेव की पूजा अवान्तर कथा है, सूलकथा से उसका विशेष सम्बन्ध नहीं है। इस अवान्तर प्रयोजन-रूप कामदेव की पूजा की समाप्ति के अवसर पर कथार्थ के विच्छेद की स्थिति आ जाती है पर बहां दूसरे कार्य का कारण बन जाने से ऐसा नहीं हो पाता— "महाराज उदयन बन्द्रमा के समान शोभित हो रहे हैं।" यह सुनकर सागरिका कह उठती है कि "क्या ये वे ही महाराज उदयन हैं जिनके लिए पिताजी ने मुक्ते भेजा था?" इत्यादि और इस प्रकार इस अवान्तर प्रसंग का मूल-कथा से सम्बन्ध जुड़ जाता है।

डपर बीज, जिन्दु ग्रादि ग्रथंप्रकृतियों को बिना कम के प्रसंगानुसार कह ग्राए हैं। ग्रब उन्हें सजाकर कम को ध्यान में रखकर बताते हैं—

बीजिदिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षरााः।

श्चर्यप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥ (प्रयोजन की सिद्धि के कारण) पाँच अर्थप्रकृतियां होती हैं । वे हैं—१. बीज, २. बिन्दु, ३. पताकः, ४. प्रकरी ग्रौर ५. कार्य ॥१८॥

अब पाँच अवस्थाओं को बनाते है-

त्रवस्थाः पटच कार्यस्य शारक्यस्य फलाविभिः । स्रारम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः ॥ १६ ॥

37

फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा जो कार्य श्रारम्भ किया गया रहता है उसकी पांच श्रवस्थाएँ होती हैं—१. श्रारम्भ, २. यत्न, ३. श्राप्त्याशा, ४. नियताप्ति श्रीर ४. फलागम ॥१६॥

ग्रोत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे।

भारम्भ प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्पन्न उत्सुकता को आरम्भ कहते हैं।

श्रथित् 'इस कार्य को मैं कर रहा हूँ' इस प्रकार के अध्यवसाय को 'श्रारम्भ' कहते हैं। जैसे 'रत्नावली' के प्रथम श्रंक में यौगंधरायण कहता है कि स्वामी की वृद्धि के लिए जो कार्य मैंने प्रारम्भ किया श्रीर भाग्य ने भी जिसमें सहारा दिया इत्यादि। यहाँ से वत्सराज उदयन के कार्य का श्रारम्भ यौगंधरायण के मुख से दिखाया गया है क्योंकि उदयन 'सिववायत्त-सिद्धि' राजा है अर्थात् ऐसा राजा है जिसकी सिद्धि सिवव के भरोसे होती है।

प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ २०॥ प्रयत्न — उस ग्रप्राप्त फल की शीघ्र प्राप्ति के लिए उपाय ग्राहि रूप चेष्टा-विशेष के करने को प्रयत्न कहते हैं ॥२०॥

जैसे 'रत्नावली' में स्रालेख (चित्राख्ट्रन) स्रादि द्वारा वत्सराज उदयन से मिलने के उपाय का वर्णन । 3

सागरिका मन-ही-मन सोचती है— "तो फिर महाराज के दर्शन प्राप्त करने के लिए अब कोई उपाय नहीं दीख पड़ता। अतः जैसे-तैसे उनके चित्र को आँककर ही अपनी मनोकामना पूर्ण कहाँ।" इस प्रकार से 'रत्नावली' में प्रयत्न दिखाया गया है।

उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः । प्राप्त्याशा – फल की प्राप्ति में ऐसे व्यापार का होना, जिसमें विष्न

सागरिका (रत्नावली) महाराज उदयन से चित्रांकन द्वारा जैसे-तंसे मिलने के लिए जो कार्य करती है वह प्रयत्न के भीतर खाता है।

पड़ने की सम्भावना से फल की प्राप्ति ग्रनिश्चित रहती है, प्राप्त्याशा कहलाता है।

इसमें कार्यसिद्धि के लक्षण दीख पड़ते हैं। पर उसमें विघ्न की आशंका से फल की प्राप्ति में अनिश्चितता आ जाती है। जैसे, 'रह्नावली' के तृतीय अंक में सागरिका का वेष-परिवर्तन कर उदयन के पास अभिसरण करने में कार्यसिद्धि का लक्षण दिखाई देता है पर कहीं महारानी वासवदत्ता देख न ले इस प्रकार विघ्न की आशंका बनी रहती है। इसी प्रसग में विद्रुपक कहता है—''इस प्रकार के कार्य करते समय, कहीं अकाल में उठे हुए मेघ के समान वासवदत्ता न आ पहुँचे, अन्यथा सारा कार्य ही चौपट हो जाएगा।'' इस प्रकार यहाँ महाराज से समानम की प्राप्ति अनिश्चित-सी है।

श्रपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता ॥ २१ ॥

नियताप्ति—विघ्नों के ग्रभाव में सफलता के निश्चित हो जाने को श्रवस्था को नियताप्ति कहते हैं।।२१।।

जैसे, रत्नावली नाटिका में—"विदूषक— 'सागरिका का जीवित रहना बड़ा ही कठिन है।' यहाँ से ग्रारम्भ कर फिर कौनसा उपाय सोच रहे हो ?' इसको सुनकर वत्सराज विदूषक से कहते हैं— "मित्र, देवी वासवदना को प्रसन्न करने के ग्रलावा ग्रौर कोई भी उपाय नहीं सूभ रहा है।" इस प्रकार से देवी द्वारा जो विघ्न की ग्राशंका थी वह उन्हीं को प्रसन्न करने के निश्चय से सागरिका-कृष फल की प्राप्ति एक तरह से निश्चित-सी हो गई।

समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः।

फलागम—कार्य में सफलता के साथ-साथ ग्रन्य समस्त वांछित फलों की प्राप्ति को फलागम कहते है।

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में उदयन को रत्नावली की प्राप्ति के साथ-माथ चऋवर्तित्व की प्राप्ति भी हो जाती है। द्रर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विता ॥ २२ ॥ यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च संघयः ।

सन्धि—(ऊपर कहे हुए) पाँच अर्थप्रकृतियों और कार्य की पाँचों अवस्थाओं के क्रमज्ञः एक-दूसरे से मिलने से पाँच सन्वियों की उत्पत्ति होती है ।।२२।।

ग्रन्तरैकार्थसम्बन्धः संधिरेकान्वये सित ।। २३ ।। सन्धि का सामान्य लक्षण-एक प्रयोजन से ग्रन्वित कथा का दूसरे एक प्रयोजन से सम्बन्धित हो जाने को सन्धि कहते हैं ।।२३।।

निम्नलिखित पाँच सन्धियाँ है---

मुखप्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः । मुखं बोजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवा ।। २४ ।। म्रङ्गानि द्वादशैतस्य वीजारम्भसमन्वयात् ।

१. मुख सन्वि, २. प्रतिमुख सन्वि, ३. गर्भसन्वि, ४. ग्रवमर्ज्ञ सन्वि श्रोर ५. उपसंहृति या उपसंहार सन्वि ।

श्रब इनका कमशः लक्षण दिया जाता है।

## मुख सन्धि

यह सिन्ध बीज नामक अर्थप्रकृति श्रीर श्रारम्भ नामक श्रवस्था के संयोग से पैदा होती है। इसमें श्रारम्भ नामक श्रवस्था के योग से श्रनेक प्रकार के प्रयोजन श्रीर रसों को प्रकट करने वाले बीज (श्रयंप्रकृति) की उत्पत्ति होती है। इसके १२ अंग होते हैं।

मुखसन्धि में अनेक प्रकार के प्रयोजन और रसों को प्रकट करने वाले बीज की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 'अनेक प्रकार के प्रयोजन' यह रस का चिशेषण है। यदि इसे विशेषण न मानें तो फिर हास्य रस में जहाँ त्रिवर्ग में से किसी प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, मुखसन्धि का होना असम्भव हो जाएगा। रस के विशेषण रूप में 'अनेक प्रकार के प्रयोजन' इसको गानने से हास्यरम में भी मुखसन्धि का बोध नहीं हो पाता है। इस सन्धि के बीज श्रौर श्रारम्भ के योग से निम्नलिखित १० श्रंग होने हैं।

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो बिलोभनम् ॥ २५ ॥ युक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना । उद्भेदेभेदकरणान्यन्वर्थान्यथ लक्षणम् ॥ २६ ॥

१. उपक्षेप, २. परिकर, ३. परिन्यास, ४. विलोभन, ४. ग्रुक्ति, ६. प्राप्ति, ७. समाधान, ८. विधान, ६. परिभावन, १०. उ.द्ग्रेट, ११. मेद, श्रोर १२. करण ॥ २४-२६॥

इन सबका नक्षण आसानी से समभ में आ जाए एतदर्थ इन्हें उदाहरण के साथ दिया जा रहा है—

#### वीजन्यास उपक्षेपः

उपक्षेप—बीज के न्यास (रखना) को उपक्षेप कहते हैं।

जैसे, नेपथ्य में यौगन्धरायण का यह कथन "द्वीपादन्यस्मादिप-— ग्रन्य द्वीपों से दिशाश्रों की श्रोर छोर से (पृ० ५७ दे०) ग्रादि । इस स्लोक से यौगन्धरायण द्वारा वत्सराज का रत्नावली की प्राप्ति के लिए श्रनुकृल दैव श्रौर श्रपने व्यापार का कथन वीजरूप में रखा गया है ।

### तब्दाहुल्यं परिक्रिया ।

### २. परिकर-बीज की वृद्धि को परिकर कहते हैं।

जैसे, 'ढीपादन्यस्मादिप' इसके आगे यौगन्धरायण का यह कथन— "यदि ऐसी बात न होनी नो फिर भला सिद्धों के बचन पर विश्वास करके उदयन के लिए माँगी गई सिंहलेश्वर की कन्या का समुद्र में नौका के भग्न हो जाने पर डूबते समय बहना हुआ काठ का टुकड़ा आत्मरक्षा के लिए कैंसे प्राप्त हो जाता ?" यहाँ से आरस्भ करके 'स्वामी की उन्नति अवश्यभावी है।' यहाँ तक बीज की उत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है, अतः यह परिकर का उदाहरण है। 

#### तन्निष्पत्तिः परिन्यासो

३. परिन्यास—बीज की निष्पत्ति प्रयात् उसका निश्चित रूप में प्रकट होना परिन्यास कहलाता है।

जैसे, यहीं रत्नावली नाटिका में — 'प्रारम्भेऽस्मिन्' ग्रादि श्लोक से ।

## गुरणाख्यानाद् विलोभनम् ॥ २७ ॥

४. विलोभन-गुरा कथन को विलोमन कहते हैं।

जैसे. रत्नावली नाटिका में वैतालिका के द्वारा चन्द्रसदृश वत्सराज के गुणवर्णन से सागरिका के समागम का कारण अनुराग-रूप बीज की अनुकूलता का वर्णन। यथा—

'सूर्य श्रपनी समस्त किरणों के साथ ग्रस्ताचलगामी हो गए। नेत्र-धारियों को ग्रानन्द प्रदान करने वाले महाराज उदयन चन्द्रमा के समान उदित हो रहे हैं। इस सन्ध्याकाल में सभामण्डप में ग्रासीन नृपगण कमलों की द्युति को हरण करने वाले उनके चरणसेवन के लिए उत्सुक बने हुए हैं।'

ग्रीर जैसे, वेणीसंहार का यह क्लोक—'भीमसेन (प्रसन्न होकर) द्रौपदी से कहते हैं कि, देवि, यह क्या ? "मन्थन दण्ड (मंदराचल) से प्रिक्षिप्त समुद्र-जल से पूर्ण, कंदरा-सिहत मंदराचल की तरह गम्भीर घोषकारी, कोणाघात होने पर प्रलयकाल से गरजते हुए मेघों की घटाग्रों के परस्पर टक्कर खाने मे भीषण शब्दकारी, प्रलय-रात्रि के श्रग्रदूत के समान, कौरवों के श्रिध्यित (दुर्योधन) के नाशमूचक उत्पात से उत्थित फंभग्रवात की भाँति तथा हम लोगों के सिहनाद के सदृश इस नगाड़े को किसने ताड़ित किया है!" यहाँ से ग्रारम्भ करके 'यशो दुन्दुभि :— यश की दुन्दुभि वार-वार वज रही है।' यहाँ तक का ग्रंश द्रौपदी के लुभाने के प्रयत्न के कारण विलोभन है।। २७।।

संप्रधारणमर्थानां युक्तिः

युक्ति-प्रयोजन के सम्यक् निर्णय को युक्ति कहते हैं।

**६**४ दशरूपक

जैसे, 'रत्नावली' में यौगन्धरायण का यह कथन—"मैंने भी उस कन्या को बड़े ब्रादर के साथ रानी को सौंपा है। यह बात अन्छी ही हुई। ग्रब सुनने में ब्राया है कि हमारे स्वामी का कंचुकी वाभ्रव्य श्रौर सिंहलेश्वर का मन्त्री वसुभृति भी, जो राजकन्या के साथ चले थे, किसी प्रकार डूबते-उतराते किनारे लगे हैं। ग्रब वे सेनापित रुमण्वान् से, जो कोशलपुर को जीतने गया था, मिलकर यहाँ पहुँचे हैं।"

इसके द्वारा अन्तःपुर में निवास करने वाली सागरिका से वत्मराज का सुखपूर्वक दर्शन आदि कार्य हो सकेगा तथा वाभ्रव्य और सिंह-लेदवर के अमात्य का अपने नायक के माथ मिलन हो सकेगा, इस बात के निश्चय हो जाने से यहाँ 'युविन' है।

### प्राध्तः सुखागमः ।

प्राप्ति-सुख के प्राप्त होने को प्राप्ति कहते हैं।

जैसे, 'वेणी सहार' मे—चेटी कह रही है कि 'महारानी, युष-राज कुद्ध-से प्रतीत हो रहे हैं।' इसके बाद भीम का इस कथन से ग्रारम्भ कर—''क्या मैं संग्राम में कोध से मौ कौरवों का मर्दन नहीं कर डालूंगा? क्या दुःशासन के हृदय-प्रदेश का रक्तपान नहीं करू गा? क्या मैं गदा से दुर्योधन के जाँघ को चूर्ण न बना डालूंगा? तुम लोगों के राजा (युधिष्ठिर) इस विनिमय पर सन्धि करें।' यह सुनकर द्रौपदी कहती हैं—(प्रस-न्नता के साथ) ''स्वामिन, ग्रापके ये वचन ग्रपूर्व हैं ऐसा कभी भी श्रुति-गोचर नहीं हुग्रा था। ग्रच्छा, एक बार इसे फिर से कहने की इपा करें।'' यहाँ तक भीम का कोध-रूप जो बीज है उससे द्रौपदी को सुख ग्राप्त होना 'प्राप्तिं है।

इसी प्रकार गत्नावली नाटिका में-सागिरका उदयन का नाम मुनकर हर्षपूर्वक धूमकर स्पृहा के साथ देखती हुई कहती है— "क्या ये ही महाराज उदयन हैं, जिनको पिताजी ने मुभे समिपत किया था ? तो फिर दूसरे के पोषण से दूषित हुआ मेरा शरीर इनके दर्शन से पितत्र हो गया।" इस प्रकार सागरिका (रत्नावली) के सुख प्राप्त हो जाने से यहाँ 'प्राप्ति' है।

प्रथम प्रकाश ६५

बीजागमः समाधानं

समाधान--बीज के श्रागम को समाधान कहते हैं। समाधान का अर्थ है युक्ति के साथ बीज को रखना।

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में ''वामवदत्ता—यही तो यह लाल अशोक है तो फिर मेरी पूजा की सामग्री को लाखो।

सागरिका-लीजिए, महारानी, ये सारी वस्तुएँ सुसज्जित हैं।

वासवदत्ता-(ग्रपने-ग्राप सोचती है) देखी न, नौकर-चाकरों की असावधानता, जिसकी आँखों से बचाए रखने का मैंने सदा सावधानी-पूर्वक यत्न किया है, आज उसीकी दृष्टि में यह (सागरिका) पहना चाहती है। खैर, तो फिर ऐमा करूँ, (कहती है)-"ग्ररी सागरिका, भ्राज घर के सब लोग जब मदन महोत्सव में व्यस्त हैं तो फिर त सारिका को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? तु जल्दी वहाँ जा, और पूजा की सामग्री कांचनमाला को देदे।" यहाँ से लेकर "साग-रिका (ग्रापने-ग्राप कुछ चलकर) — सारिका को तो मैंने मुसंगता को सींप ही दिया है, मेरे मन में मदन-महोत्सव देखने की लालसा है सो, मैं यहीं से छिपकर देखती हूँ।" यहाँ पर वासवदत्ता यह चाहती है कि महाराज और सागरिका का परस्पर अवलोकन-रूपी कार्य न हो. इसी-लिए वह सारिका की देख-भाल के बहाने सागरिका को नौटा देती है पर सूसंगता के हाथ सारिका को पहले ही समर्पित कर चुकने के कारण वह महाराज को छिपकर देखती है। इस प्रकार महाराज टदयन श्रीर सागरिका के समागम-रूप बीज को युक्ति के साथ रखने से यह समाधान का उदाहरण हो जाता है। ग्रथवा जैसे, वेणीसंहार में---''भीम (व्याकुलता के साथ उठते हुए) कहता है- 'पाञ्चालराजपुति, ग्रिभक मैं क्या कहुँ जो मैं बहुत शीघ्र करने जा रहा हूँ उसे सुनो-

भीम अपने चपल भुजदण्डों से घुमाए हुए भीषण गदा के प्रहार से सुयोधन के जंघों को रौंदकर निकाले गए खूब गाढ़े रक्त को अपने हाथों में पोतकर तुम्हारे केशकलाप को सँवारेगा।" इस प्रकार से

यहा पर वेणी के सहार (सँवारना) का कारण जो कोध-रूपी बीज है उसका फिर से रखना समाधान है।

विधानं सुखदुःखकृत् ॥ २८ ॥

विधान—सुख दु:ख के कारण को विधान कहते हैं।।२=।।
जैसे, 'मालती माधव' के प्रथम श्रंक में माधव का यह कथन—
(१) "निज जात समें वह फेरि कछु सुठि

ग्रीव को जोंही लखी भय मोर।

मुख मूर्यमुखी के समान लस्यो

विलस्यो छवि धारत मंजु प्रथोर ॥

जुग नैन गड़ाई सनेह सनै

जिन चारु घने वरुनीन के छोर।

बस मानो बुभाई सुधा विष मे हिय

घायल कीन्हों कटाच्छ की कोर।।

2-32

(२) फ़ँस्यो मन जाइ प्रेम के फंद.

तब तो तिह छिब लिख रुचिर भूल्यो सबको ध्यान। विस्मय मोहित मुदित मनु करत अमिय रनान।। अहा कैमो आयो आनन्द,

फॅस्यौ मन जाइ प्रेम के फंद।। ग्रब वाके देवे बिना काहू विधि कन नाहि। लौटे बार्रहिंबार यह मनौ ग्रंगारनु माहि॥ कप्टकाह विधि सो नहिं मंद।

फॅस्यौ मन जाइ प्रेम के फद।।

मालती माधव (१-२२)

अनुरागवश मालती को देखने से माधव मुख-दुःव का भाजन बन जाता है। मालती और माधव के समागम-रूप जो बीज है उसके अनु-कूल माधव का मुख-दुःव भागी होना 'विधान' है। अथवा 'वेणी संहार' प्रथम प्रकाश ६७

में भी—द्रौपदी कहती है कि ''नाथ, ग्राप रणभूमि से ग्राकर फिर मुके ग्रादवसित करें।''

इस पर भीम उत्तर देता है-

''पाञ्चाली, ग्राज इस बनावटी ग्राश्वासन से बया ? निरंतर ग्रप-मान ग्रीर उससे उत्पन्न दुःख ग्रीर लज्जा से म्लान मुख वाले भीम को तब तक नहीं देखोगी जब तक वह कौरवों को नष्ट न कर दे। इस प्रकार संग्राम के सुख-दुःख के कारण होने के कारण 'विधान' है।

## परिभावोऽद्भुतावेशः

परिभावना—ग्राश्चर्यजनक बात को देखकर कुतूहलयुक्त बातों के कथन को परिभावना या परिभन्न कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में "सागरिका (ग्राइचर्य के साथ मदन-पूजा में उदयन को देख)—क्या प्रत्यक्ष ही कामदेव पूजा प्रहण कर रहे हैं?" यहाँ पर वत्सराज उदयन को कामदेव समफ्रकर प्रत्यक्ष कामदेव का पूजा ग्रहण करना जो लोकोत्तर कार्य है उससे उत्पन्न ग्रद्भुत ग्रानन्द के ग्रावेशवश जो कथन है वह परिभावना है। ग्रथवा जैसे 'वेणीसंहार' में, "द्रौपदी—नाथ, इस समय भीषण निर्धाय के कारण ग्रसह्म, प्रलयकालिक मेव की गड़गड़ाहट के समान ग्रावाज करने वाली यह रणभेरी (नगाड़ा) प्रतिक्षण क्यों वजाई जा रही है?" यहाँ पर लोकोत्तर समर-दुन्दुभि की ध्वनि से द्रौपदी का विस्मययुक्त रस का श्रावेश होने के कारण परिभावना है।

## उद्भेदो गूढभेदनम्।

उद्मेद - छिपी हुई बात को खोल देने को उद्मेद कहते हैं।

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में कामदेव के रूप में समक्षे गए वत्सराज का ''ग्रस्तापास्त इत्यादि से श्रारम्भ कर उसी में उदयनस्य इसके द्वारा बीज के ग्रनुकूल उसे (वत्मराज को) प्रकट कर देने से उद्भेद है। इसी प्रकार 'विणीमंहार' में भी भीम कहता है, ''ग्रार्य, ग्रव महाराज क्या करना चाहते हैं?" इसी समय नेपथ्य से म्रावाज म्राती है कि "जिस कोध की ज्वाला को सत्यत्रतपरायण ने म्रपने ब्रत-भंग की म्रावांका से बड़े परिश्रम के साथ मन्द कर रखा था, जिसको शान्ति के पुजारी ने कुल के कल्याण की कामना से भूल जाने का निश्चय कर लिया था, वह धूतरूपी मरणी में मन्तिहत यूधिष्ठिर की कोध की ज्योति द्रौपदी के केश मौर वस्त्रों के खींचे जाने से कौरवबन में मंगड़ाई ले रही है।" इस पर भीम उल्लासपूर्वक कहता है, "भड़क उठे, भड़क उठे, महाराज के कोध की ज्वाला। बिना किसी स्रवरोध के भली भाँति बड़े।"

### कररां प्रकृतारम्भो

#### करगा-प्रस्तृत कार्य के प्रारम्भ कर देने को करण कहते हैं।

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में सागरिका— "भगवान् कामदेव, तुम्हें प्रणाम है। तुम्हारा दर्शन कल्याणप्रद हो। जो देखने योग्य था उसे मैंने देख लिया। ग्रव मेरा मनोरथ सफल हो गया। ग्रतएव जब तक ग्रौर कोई मुक्ते इस रूप में न देख ले उसके पहले ही यहाँ से चली जाऊँ।" इस प्रकार पहले से निर्विद्यन दर्शन की जो योजना थी उसका ग्रारम्भ यहाँ से होता है. श्रतः यह 'करण' है। इसी प्रकार 'वेणीसंहार' में भी भीम कहते हैं. "पाञ्चालि, हम लोग कौरवों को नष्ट करने जा रहे हैं। सहदेव—हम लोग गुरुजनों की ग्राजा से ग्रपना पुरुपार्थ दिखाने जा रहे हैं।"

इस प्रकार से यहाँ पहले ग्रंक के भीतर श्राये हुए संग्राम-प्रयाण की तैयारी का श्रारम्भ हो जाने से 'करण' है।

### भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २६ ॥

भेद-उत्साहयुक्त वचनों के कथन को भेद कहते है ॥२६॥

जैसे 'वेणीसंहार' में, ''नाथ, मेरे अपमान से अतिकृद्ध होकर बिना अपने रारीर का व्यान रखे पराक्रम न प्रदर्शित कीजिएसा, क्योंकि ऐसा प्रथम प्रकाश ६६

मुना जाता है कि शत्रुश्रों की सेना में बड़ी सावधानी के साथ जाना चाहिए।

भीम—ऐ वीरो, जिस समरांगण-रूपी समुद्र के गम्भीर जल में, परस्पर ग्रिभित हाथियों के फूटे हुए मस्तक से निकलते हुए रक्त, मांस, चर्बी तथा मस्तिष्क के कीचड़ बीच घँसे हुए रथों पर पैर रखकर पैदल योडा ग्राक्रमण कर रहे हों श्रीर विशुद्ध रक्त के ग्रीति-सहभोज में श्रास्वादन करके ग्रमंगल शब्द करती हुई श्रुगालियों के शब्द को तुरही मान कवन्ध नृत्य कर रहे हों, ऐसे रणस्थल में विचार न करने में पाण्डव दक्ष हैं।"

इस वाक्य से विषण्ण द्रौपदी का उत्साह बढ़ता है, श्रतएव यहाँ भेद है।

मुख-सिन्ध के ये बारह ग्रंग हैं। ये बीज श्रौर ग्रारम्भ के मेल से उत्पन्न होते हैं। ये ग्रापस में कहीं साक्षात् सम्बन्ध से, ग्रौर कहीं उसके ग्रभाव में परम्परा-सम्बन्ध से बोतक होते हैं।

इनमें से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्भेद श्रौर समाधान इन छहों का तो हरेक रूपकों में रहना श्रावश्यक है, पर शेष नाट्य-प्रगोता की इच्छा पर श्राधारित हैं, श्रर्थात् वे चाहें तो शेप को भी श्रपने रूपकों में स्थान दे सकते हैं श्रौर यदि न चाहें तो कोई श्रापत्ति नहीं।

# प्रतिमुख सन्धि

ग्रव ग्रंगों के साथ प्रतिमुख सिन्ध का निरूपण किया जा रहा है—
प्रतिमुख सिन्ध—इसमें मुख सिन्ध में दिखाये गए बीज का किचित्
लक्ष्य ग्रोर किचित् ग्रलक्ष्य रूप में उद्भेद होता है। यह बिन्दु नामक
ग्रथंप्रकृति धौर यत्न नामक ग्रवस्था के योग से पदा होती है। इसके
तेरह ग्रंग होते हैं। जैसे, 'रत्नावली नाटिका' के दितीय ग्रंक में वत्सराज
ग्रांर सागरिका के समागम के हेतु इनके पारस्परिक ग्रनुराग को, जो
प्रथम ग्रंक में बताया जा चुका था, सुसंगता ग्रौर विद्वपक द्वारा

विदित हो जाने से किंचित् लक्ष्य होता हुआ फिर वासवदता हारा चित्र को देख इस रहस्य को जान लेने से और उमके द्वारा प्रेम-व्यापार में बाधा पहुँचने की सम्भावना के होने से अलक्ष्य अवस्था को प्राप्त होता हुआ प्रतिमुख सन्धि का उदाहरण बन जाता है।

'वेणीसंहार' के दितीय ग्रंक में भी भीष्मादि के वय से विजय-प्राति के लिए कोध-रूप जो बीज है उसका किंचित् लक्ष्य होना ग्रीर कर्ण ग्रादि ग्रुरवीरों के वथ न होने से उसकी किंचित् श्रलक्ष्यता प्रकट होती है। "पाण्डुपुत्र ग्रुपने पराक्रम से भाई, बन्धु, पुत्र, मित्र तथा नौकर-चाकरों समेत दुर्योधन का वथ करेंगे।" इत्यादि से लेकर दुर्योधन को ग्रुपनी पत्नी के साथ किये गए वार्तानाप-पर्यन्त—हुर्योधन भानुमित ने कहता है—युद्ध में दुःशासन का हृदय विदीण करके रुधिरपान करने के विषय में, ग्रार मुभ दुर्योधन के जंघों को गदा से तोड़ देने के विषय में की गई परम प्रतापशाली पाण्डवों की प्रतिज्ञा जैसी थी वैसी ही जयद्रथ के विषय में पाण्डवों द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भी समभना चाहिए।

स्रर्थात् जैसे पाण्डवों द्वारा की गई पहले की प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी, वैसे ही उनकी जयद्रथ-वथ की भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी।

लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भे दस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् । विन्दुप्रयत्नानुगमादःङ्गान्यस्य त्रयोदशः ॥ ३०॥

यह सन्धि बिन्दु नामक अर्थश्रकृति और प्रयत्न नामक अवस्था के मिलन से पैदा होती है। इसके १३ अंग होते हैं। १३०।।

विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनमंशी। नर्मस्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्।। ३१।। बज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि।

१. बिलास, २ परिसर्ष, ३. बियूत, ४. झत, ४. वर्स, ६. नर्मछुति, ७. प्रगमन, ६. निरोध, ६. पर्जुपासन, १०. बज्ज, ११. पुटन, १२. जपन्यास झीर १३. वर्णसंहार ॥३१॥

नीचे उदाहरण के साथ इनके लक्षण दिए जाते हैं— रत्यर्थेहा विलासः स्याद

विलास-सुरत की कामना को विलास कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में, "सागरिका—हृदय प्रसन्न होश्रो, प्रसन्न होश्रो, जिमका पाना सहज नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए इतना स्राग्रह वयों करना है?" यहाँ से स्रारम्भ कर ""यद्यपि भय से मेरा हाथ कॉपता है तो भी उनका जैसे-तैसे चित्रांकन कर मनोवांछा चरिनार्थ करूँ; इसके स्रलावा उनके दर्शन के लिए स्रन्य कोई रास्ता नहीं है।" यहाँ पर वत्सराज के समागम के लिए चित्राङ्कन में जो सागरिका हारा चेप्टा स्रादि प्रयत्न होते हैं वे सनुराग-रूपी बीज के सनुकूल होने के कारण विलास के उदाहरण हैं।

## हष्टानष्टानुसर्पराम् ॥ ३२ ॥

परिसर्प — पहले विद्यमान पश्चात् नष्ट हुई या दृष्ट नष्ट वस्तु की स्रोज करने को परिसर्प कहते हैं ॥३२॥

#### परिसर्वी

जैसे, 'वेणीसंहार' में— 'कंचुकी घत्य पतिव्रतपरायणे घत्य, आप स्त्री होकर भी धत्य हैं पर महाराज नहीं, क्योंकि इनके शत्रु पाण्डव हिर पर खड़े हैं, चाह वे प्रवल हों या निर्वल, पर हैं तो वे शत्रु हीं; इस पर भी उनकी सहायता वासुदेव कर रहे हैं। ऐसी हालत में भी महाराज रिनवास के सुख को ही भोग रहे हैं। (सोचकर) और भी एक अनुचित कार्य हैं जिसे महाराज कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जैसा तेजस्वी ऋषि, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नहीं हो पाया था, उन पर विजय प्राप्त करने वाले भीष्मिषितामह को पाण्डवों ने बाणवर्षा कर यराशायी बना दिया। इतना होते हुए भी महाराज के मन में तिक भी क्षोभ पैदा नहीं हो रहा है। साथ ही असहाय वालक अभिमन्य, जिसके धनुप को शत्रुओं ने काट डाला था और अनेक योदाओं पर

विजय प्राप्त कएने-करने श्रांत हो गया था, उस वालक ग्रभिमन्यु के वश्र से महाराज प्रमन्न हैं।"

इत्यादि के द्वारा भीष्म के वध में दृष्ट (देखा गया) किन्तु ग्रिभमन्यु के वध में नष्ट, बलशाली पाण्डवों के, जिनके सहायक स्वयं भगवान् कृष्ण हैं, मंग्राम लक्षण बिन्दु का बीज के प्रयत्न के ग्रनुगत होने से कञ्चुकी के मुख से बीज का जो ग्रनुसरण किया जाता है, पिसर्प का उदाहरण है। 'रत्नावली नाटिका' में भी—सागरिका के वचन के सुनन ग्रीर चित्र-दर्शन से सागरिका के ग्रनुराग बीज के दृष्ट नष्ट होने पर महाराज उदयन के द्वारा—''कहाँ है वह ? कहाँ है वह ?'' इत्यादि के कथन से वत्मराज के द्वारा ग्रनुमर्पण किए जाने से परिसर्प यहाँ होता है।

## विध्तं स्यादरतिस्

विधूत—सुखप्रद वस्तुओं में अरित अर्थात् तिरस्कार की भावना उत्पन्त होने को कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' में मागरिका के ये वचन—''सखि श्रौर मेरा संताप बढ़ता ही जाता है।''

(सुमंगना तालाब से कमल के पत्ते और मृणालों को लाकर साग-रिका के श्रंगों को ढंक देती है) मागरिका—(उनको फेंकती हुई) ''सखि, हटाश्रो इन पद्मपत्रों और मृणालों को। इनसे क्या होगा? व्यर्थ क्यों कष्ट उठाती हो? मैं तुभे बताती हूँ, सुनो—

मेरा मन दुर्लभ जन में श्रामक्त हो गया है पर शरीर में श्रपार लज्जा ने घर कर लिया है, श्रतः मेरी दृष्टि में तो ऐसे विषम प्रेम को निवाहने के लिए मरण ही एकमात्र सहारा है।"

यहाँ पर सागरिका के प्रेमरूपी बीज से ग्रन्वित होने से शीतोपचार के लिए रखी गई सामग्रियों के विधून करने से विधूनन या विधूत है।

#### तच्छमः शमः।

शम - अरित के दूर हो जाने को शम कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में : राजा—"हे मित्र, इस रमणी ने (अपने हाथों) मेरा चित्र आँका है, इससे मेरे मन में अपने स्वरूप के प्रति अधिक आदर हुआ है। अब भला अपने को क्यों नहीं देखूँगा?" यहाँ से आरम्भ करके, "सागरिका—(अपने-आप) मन धीरज धर, चंचल मत हो, तेरा तो मनोरथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था।" इस प्रकार यहाँ अरित के शान्त हो जाने से शम है।

### परिहासवचो नर्म

## नर्म-परिहासयुक्त वचन को नर्म कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में सुसंगता—''सिन्द, जिसके लिए ब्राई हो वह सामने खड़ा है।"

सागरिका (कुछ कोध के साथ)—मैं किसके लिए ग्राई हूँ ?

सुसंगता (हँसकर)—"ग्ररी, अपने पर भी शंका करने वाली, चित्र-फलक के लिए ही तो ग्राई हो, सो उसे ले लो।"

यहाँ पर सुसंगता महाराज को लक्ष्य कर मारी बातें परिहास के रूप में सागरिका से कह रही है। चित्रफलक के ग्रहण का तात्पर्य भी महाराज से ही है। इस प्रकार बीज से युक्त यह परिहास-त्वन नर्म का उदाहरण है। जैसे 'वेणीसंहार' में भी— "(दुर्योधन चेटी के हाथ से ग्रघंपात्र ग्रादि लेकर रानी भानुमती को देता है, इसके बाद) भानुमती—(ग्रघं देकर) सिख पुष्पों को दो तािक ग्रीर भी देवों का पूजन सम्पन्न कर दूँ।" इसके बाद भानुमती हाथ फैलाती है, दुर्योधन उसके हाथों में पुष्पों को देता है। दुर्योधन के हाथों के स्पर्ण से भानुमित के हाथों में कंपकंपी ग्रा जाती है, निदान हाथ से पूष्प गिर पड़ते हैं।

भानुमती विघ्न की शान्ति के लिए पूजन कर रही थी, पर दुर्योवन द्वारा उसमें विघ्न डाल देने से पूजन सम्यक्तया सम्पन्न न हो सका। इस प्रकार की बात का होना भीम ग्रादि शत्रु-पक्ष के लिए ग्रच्छा ही हुग्रा। इसके द्वारा नायक पक्ष की विजय की संभावना का होना परि-हास के साथ ही हुग्रा। ग्रतः इसे (परिहास को) प्रतिमुख मन्धि का भेद मानना युक्तिसंगत ही है।

## धृतिस्तज्जा द्युतिर्मता ॥ ३३ ॥

नर्मद्युति—परिहास से उत्पन्न श्रानन्द श्रथवा विकार के छिपाने को नर्मद्युति कहते हैं।।३३॥

जैसे, 'रत्नावली' में "मुसंगता—सिख, तू बड़ी निष्ठुर है, जो महा-राज से इतना ग्रादर पाने पर भी कोध को नहीं छोड़ती। सागरिका (भांह चढ़ाकर)—ग्रव भी तू चुप नहीं रहती सुसंगता।" उपर्युक्त बातों द्वारा प्रेमरूपी बीज के प्रकट होने पर परिहास से उत्पन्न बात को छिपाने के कारण यहाँ नर्मचुति है।

#### उत्तरा वाक्प्रगमनं

प्रगमन—बीज के भ्रनुकूल उत्तर-प्रत्युत्तरयुक्त बचन को प्रगमन कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में चित्र मिलने पर राजा और विदूषक की यह बातचीत—"है मित्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। राजा—मित्र यह क्या ? विदूषक—यह वही है जिसकी अभी चर्चा चली थी, चित्रपट में आप ही ग्रांकित हैं, नहीं तो भला कामदेव के बहाने और किसका चित्र सींचा जा सकता है!" इत्यादि से आरम्भ कर राजा के इस कथन तक— "भाई मृणाल हार प्यारी के घटस्तन के सम्पर्क से च्युत होकर क्यों सूख रहे हो ? अरे भाई, तुम निरं बुद्धू मालूम हो रहे हो, भला बताओ तो सही, उसके घटस्तनों के बीच में अति सूक्ष्म तन्तु के रखने-भर का तो स्थान ही नहीं है, फिर तेरे-ऐसे मुसरचण्ड के लिए वहाँ स्थान ही कहाँ है ?

इस प्रकार राजा ग्रौर विदूषक तथा सुमंगता ग्रौर सागरिका की ग्रापसी बातों से उत्तरोत्तर ग्रनुराग-बीज प्रकटित हो रहा है। ग्रतः यह प्रगमन का उदाहरण हुग्रा।

## हितरोधो निरोधनम्।

निरोध—हितकर वस्तु की प्राप्ति में क्काबट पड़ जाने को निरोध कहते हैं। जैसे 'रत्नावली नाटिका' में, "राजा—धिङ्मूर्ख, संयोग से किसी प्रकार वह (जिसके अन्दर मेरे विषय में अनुराग प्रकट हो रहा था) मिली भी तो तूने मेरे हाथ में आयी हुई उस 'रत्नावली' नामक कान्ता को 'रत्नावली' की माला की तरह च्युत करा दिया। अभी मैं उसे कण्ठ में लगाना ही चाहता था कि तूने उसमें व्यवधान लाकर मुफे अपना अभीष्मित पूरा करने में बाधा पहुँचा दी।" यहाँ पर वत्सराज के मन में सागरिका से समागम की जो इच्छा रही. उसमें "वासवदत्ता आ रही है" ऐसे कथन से रोक (व्यवधान) पड़ गया। अतः यह निरोध हुआ।

पर्युपास्तिरनुनयः

पर्युपासन--- ऋद्ध व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रार्थना करने को पर्युपासन कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में महाराज वासवदत्ता को मनाते समय कह रहे हैं—"राजा—देवि, यदि मैं तुम्हें प्रसन्न होने को कहूँ तो यह बात ब्रव्यक्त कोध वाली तेरे लिए युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती। यदि मैं ऐसा कहूँ कि ब्राज से फिर ऐसा काम नहीं करूँ गा, सो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे तो उलटे यही बात प्रमाणित होने लगेगी कि मैंने सचमुच इस काम को किया है। यदि मैं यह कहूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है तो तुम इसे मिथ्या ही मानोगी। सो हे प्रिये, इस समय क्या कहना चाहिए यह मेरी समभ में नहीं ब्राता। ब्रतः मेरे ऊपर कृपा करके क्षमा प्रदान करो।" इसके द्वारा चित्रफलक में एक साथ सागरिका और महाराज को देख कृपित वासवदत्ता के लिए प्रसन्न करने के लिए किये गए प्रयत्न सागरिका ब्रौर वत्सराज के अनुराग के प्रकट होने से पर्युपासन हुग्रा।

पुष्पं वाक्यं विशेषवत् ॥ ३४ ॥ पुष्प---विशेषतायुक्त वचन के कथन को पुष्प कहते हैं ॥३४॥ जैसे 'रत्नावली नाटिका' में राजा का सागरिका के हाथों के स्पर्य-मुख से पुलिकत हो, विदूषक से निम्निलिखित वचन का कथन—विदूषक राजा से कहता है—"मित्र तूने अपूर्व लक्ष्मी तो प्राप्त कर ली।" विद्-पक के वचन को सुनकर महाराज कहते हैं—

''यह सागरिका सचमुच साक्षान् लक्ष्मी है और इसकी हथेली निश्चय ही पारिजात के नूतन पल्लव हैं, नहीं तो भला पर्साने के बहाने अमृत इसमें से कहाँ से टपकते!''

इस प्रकार नायक थ्रौर नायिका के एक-दूसरे के देखने श्रादि से युक्त (विशेषता लिए-दिए) श्रनुराग के प्रकट होने से यह पुष्प है।

## उपन्यासस्तु सोपायं

उपन्यास-युक्तिपूर्ण वाक्य के कथन को उपन्यास कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में सुसंगता का राजा के प्रति यह कथन— "महाराज, श्राप मुक्त पर प्रसन्त हैं. यही क्या कम है ? श्राप किसी प्रकार की शंका न करें, मैंने ही यह खेल किया है, श्राभूषण मुक्ते नहीं चाहिए। मेरी सखी मुक्त पर इसलिए अप्रसन्त है कि मैंने इसका चित्र इस चित्रपट पर वयों श्राँका। सो महाराज, चलकर जरा उसे मना दीजिए। इससे बढ़कर मेरे लिए श्रीर कौनसी बख्शीश (पुरस्कार) हो सकता है!"

यहाँ पर मुसंगता ने सागरिका मेरे द्वारा तथा आप उसके द्वारा चित्रित किये गए हैं। इस बात को भङ्यन्तरेण राजा से कहकर उसको प्रसन्त करने के लिए जो निवेदन किया, इन सब बानों से अनुराग-बीज लक्षित हो रहा है, अतः यहाँ उपन्यास है।

## वज्रं प्रत्यक्षनिष्ठुरम्।

वज्र-सम्मुख निष्ठुर वाक्य के कथन को वज्र कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में वासवदत्ता चित्रपट की ग्रोर निर्देश करके कहनी है—''ग्रार्यपुत्र, यह मूर्ति जो ग्रापके पास मौजूद है, यह

भी क्या वसन्तक के ही पाण्डित्य की द्योतिका है ?" फिर कहती है—
"श्रायंपुत्र, इस चित्र को देख मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हो गई है।"

यहाँ पर वासवदत्ता द्वारा सागरिका और वत्सराज का अनुराग प्रकट किया जाता है, जिसका वासवदत्ता द्वारा प्रत्यक्ष कथन वज्र के सदृश दु:खदायी होने के कारण 'वज्र' है।

# चातुर्वर्ण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते ॥ ३५॥

वर्णसंहार—चारों वर्गों के सम्मिलन को वर्णसंहार कहते हैं।।३५।।

जैसे, 'महावीरचरित' के तृतीय ग्रंक में— 'यह ऋषियों की सभा है, ये वीर युधाजित हैं, ये मिन्त्रियों के साथ राजा रोमपाद हैं। ग्रौर यह सदा यज्ञ करने वाले जनक कुल के स्वामी होते हुए भी सदा ग्रद्रोह की ग्राकांक्षा रखने वाले ब्रह्मवादी महाराज जनक हैं।"

इस क्लोक में ऋषि, क्षत्रिय. ग्रमात्य ग्रादि का एकत्र होना वर्णित है। इसमें राम की विजय की सूचना मिलती है। साथ ही परशुराम का उच्छृङ्खलता का पता जनक द्वारा श्रद्रोह की याञ्चा के कथन से होता है। ग्रतः यह वर्णसंहार है।

ये उपर्युक्त १३ प्रतिमुख सन्धि के अंग हैं। इसमें मुखसन्धि में पड़ा हुआ अन्तर्बीज और महाबीज को प्रयत्न (अवस्था) के अनुकूल रहना चाहिए। इन तेरहों में से परिसर्प, प्रशम, वज्र, उपन्यास और पुष्प इनको रूपकों में स्थान देना आवश्यक है, शेष का प्रयोग यथा-सम्भव होना चाहिए।

### गर्भ सन्धि

गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषर्गं मुहुः ।

द्वादशाङ्गः पताका स्यान्न वा स्यात्प्राप्तिसंभवः ।। ३६ ।। इस तृतीय संघि गर्भसंघि का जन्म सिद्धान्तानुसार पताका नामक ग्रथंप्रकृति ग्रौर प्राप्त्याज्ञा नामक ग्रवस्था के संयोग से होना स्वतःसिद्ध १०८ दशरूपक

है, पर (ग्रंथकार का) इसके विषय में यह कहना है कि और संध्रियों के लिए तो पूर्वनियम ठीक लागू होता है, पर इसमें कुछ विशेषता रहती है। वह यह है कि इसमें प्राप्त्याशा नामक अवस्था का रहना तो ग्रावश्यक है पर पताका नामक श्रथंप्रकृति का रहना उतना श्रावश्यक नहीं है। श्रयांत् पताका नामक श्रथंप्रकृति रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, पर प्राप्त्याशा नामक श्रवस्था का रहना तो नितान्त श्रावश्यक है।।३६॥

प्रतिमुख सिंध में किंचित् प्रकाशित हुए बीज का वार-बार फ्रावि-भीव, तिरोभाव तथा ग्रन्वेषण होता रहता है। इसमें कभी तो विघ्नों के कारण ऐसा लगता है कि कार्य सफल नहीं हो पाएगा। फिर विघ्न के हट जाने से कार्य की सफलता दिखाई देती है, फिर विघ्न के ग्रा जाने से कार्यसिद्धि में सन्देह पैदा हो जाता है, फिर प्राप्ति की ग्राशा दृढ़ हो जाती है। इस प्रकार की व्यापार-शृंखला चलती रहती है। इस प्रकार यह गर्भसन्धि फल की प्राप्ति में ग्रनिव्चितता से भरी रहती है।

'रत्नावली नाटिका' के तृतीय ग्रंक में यह बात देखने को मिलती है। वत्सराज को सागरिका के साथ समागम करने में वासवदत्ता-रूपी विघ्न की सदा ग्राशंका बनी रहती है, किन्तु विदूषक के इस वचन से कि 'सागरिका महारानी वासवदत्ता के वेप में ही ग्रापसे मिलने ग्राने वाली है'. इससे सागरिका से मिलने की ग्राशा बँध जाती है। इसके बाद इम प्रेम-व्यापार में वासवदत्ता के हारा ग्राघात पहुँचता है, निदान एक तरह से मिलने की ग्राशाम्प प्रेम-व्यापार भंग हो जाता है। इसके बाद किर ग्राशा बँध जाती है, फिर विच्चेंद हो जाता है, फिर विघ्नों के दूर करने में सचेप्ट होना पड़ता है ग्रीर ग्रन्त में कहना पड़ जाता है कि सागरिका की प्राप्त के लिए देवी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के ग्रालावा दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं देता।

इस सन्धि के १२ ग्रंग होते हैं—

श्रभूताहरएां मार्गो रूपोदाहरएो क्रमः । संग्रहरचानुमानं च तोटकाधिबले तथा ।। ३७ ।।

### उद्देगसंभ्रमाक्षेपा लक्षणं च प्रशीयते ।

१. ग्रभूताहररा, २. मार्ग, ३. रूप, ४. उदाहररा, ५. क्रम, ६. संग्रह, ७. ग्रनुमान, ८. तोटक, ६. ग्रघिवल, १०. उद्वग, ११. संश्रम ग्रौर १२. ग्राक्षेप ॥३७॥

अब इनका लक्षण के साथ उदाहरण दिया जाता है। **अभ्नाहरर्ण छदा** 

श्रमूताहरएा—कपटयुक्त वचन के कथन को श्रमूताहरएा कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में कांचनमाला विदूषक से कहती है— "साधु रे ग्रमात्य वसन्तक साधु, इस प्रकार की सन्धि-विग्रह में तो तूने श्रमात्य यौगन्वारायण से भी बाजी मार ली।" इस प्रकार से प्रवेशक के द्वारा सुसंगता ग्रौर विदूषक के सिखाने-पढ़ाने से वासवदत्ता के वेष में ग्रभिसरण करनेवाली मागरिका के छद्यकार्य को कांचनमाला ने व्यक्त कर दिया।

## मार्गस्तत्त्वार्थकीर्तनम् ॥ ३८ ॥

मार्ग-सच्ची तत्त्वर्गाभत बात के कथन को मार्ग कहते हैं।।३८।।

जैसे 'रत्नावली नाटिका' में विदूषक—''मित्र आपकी जय हो, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी अभिलाषा पूरी हुई।

राजा-मित्र मेरी प्रिया मागरिका सकुशन तो है न ?

विदूषक—ग्रव देर नहीं है, ग्राप स्वयं उसे देख इस बात का निर्णय कर लेंगे कि मकुशल है ग्रथवा नहीं !

राजा-वया उसके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा ?

चिद्रपक—(गर्वपूर्वक) अपनी बुद्धि से वृहस्पति को भी मात कर देने वाला वसन्तक जब आपका अमात्य है तो फिर दर्शन होना कौनभी बड़ी बात है जो न हो सकेगा ?

राजा—मैं जानने के लिए उत्मुक हूँ कि वह कैसे सम्पन्न होगा? विदुषक—(राजा के कान में कहता है) ऐसे ।" यहाँ पर विदूषक के द्वारा सागरिका के समागमस्प तत्त्व की बात सत्य और निश्चय के साथ कही गई है, ग्रतः यह मार्ग का उदा-हरण हुग्रा।

#### रूपं वितर्कवद्वाक्यं

## रूप-वितकंयुक्त बात के कथन को रूप कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में "राजा—कितनी ग्राश्चर्य की बात है कि कामो जनों को अपनी स्त्री की अपेक्षा परस्त्री में अनिर्वचनीय ग्रानन्द की प्राप्ति होती हैं। ग्रौर यद्यपि (परस्त्री) नवोहा प्रणय से ग्राद्र ग्रपनी दृष्टि को लोकभय ग्रादि के कारण नायक के मुख पर जमकर लगाती भी नहीं। प्रेम के भावावेश में कंठालिंगन करते समय घनघोर स्तर्नालिंगन से भी वंचित हो रखती है, प्रयासपूर्वक ग्रहण किए जाने पर भी 'मैं जा रही हूँ', 'मैं जा रही हूँ' इस बात को बार-वार कहा करती है, फिर भी संकेत-स्थल में बैठकर इस प्रकार की रमणी की प्रतीक्षा करने में कामी, जनों को ग्रपूर्व ही ग्रानन्द की प्राप्ति होती है।" "क्या कारण है कि वसन्तक ग्रभी तक नहीं ग्राया ? कहीं इस बात का पता वासवदत्ता को तो नहीं लग गया।" इत्यादि के द्वारा सागरिका के समागम की प्राप्ति की ग्राशा की ग्रमुकूलना में वासवदता द्वारा विद्न पड़ जाने की बात का सोचना वितर्क है।

## सोत्कर्ष स्यादुदाहृतिः ।

उदाहृति या उदाहरएा — उत्कर्षयुक्त वचन के कथन को उदाहृति या उदाहरएा कहते है।

जैसे, 'रत्नावली नाटिका' में विदूषक का यह कथन—(हर्ष के माथ) "महाराज को मेरे प्रिय वचन को मुनकर इतना अधिक आनन्द होगा जितना कौशाम्बी राज्य के विजय के समय में भी नहीं हो पाया था।"

रत्नावली की प्राप्ति की बात कौशाम्बी राज्य की प्राप्ति से भी

बढ़कर होगी, इस प्रकार यहाँ उत्कर्ष का कथन हुम्रा है. म्रतः यह उदा-हरण हुम्रा ।

'रत्नावली नाटिका' में राजा उत्कण्ठा के साथ कहता है—''प्रियतमा के मिलने का समय स्रति सन्निकट होते हुए भी न जाने क्यों चित्त स्रत्य-िषक उत्कण्ठित हो रहा है।

म्रथवा--

तीत्र कामदेव का संताप इच्छित वस्तु के दूर रहने पर उतना कप्ट-कर नहीं होता जितना सन्निकट रहने पर । गरमी का वह दिन जो वर्षा काल से दूर रहता है उतना कप्टप्रद नहीं होता, जितना वर्षा के सन्नि-कट वाले दिन कप्टकर होते हैं ।

विदूषक—(सुनकर) सागरिका, देख महाराज उत्कण्ठित होकर तुम्हारे ही विषय में सोचते हुए धीरे-धीरे कुछ बोल रहे हैं, सो मैं ग्रागे चलकर तेरे ग्राने की सूचना उन्हें दे दूँ।"

इस प्रकार यहाँ सागरिका के समागम की ग्रिभिलाया वाले वत्स-राज को भ्रान्त सागरिका (वामवदत्ता सागरिका रूप में) की प्राप्ति कम है।

### भावज्ञानमथापरे ॥ ३६ ॥

कम की परिभाषा दूसरे लोगों के मत से भाव के ज्ञान का होना है।।३६।।

जैसे, 'रत्नावली' में राजा—"प्रिय सागरिका, तेरा मुख चन्द्रमा के समान ग्राह्णाददायक है, नेत्र नीलकमल की शोभा घारण करते हैं, कदली के ग्रन्तर्भाग (भीतरी हिस्से) के सदृश सुन्दर तेरे जंघे हैं, तेरे हाथ रक्तकमल की शोभा घारण करते हैं; ग्रौर भुजाएँ मृणाल की शोभा को घारण किये हुए हैं, इस प्रकार से सम्पूर्ण ग्रंगों में ग्राह्लाद-

कता को धारण करने वाली तू निः संक होकर कामदेव के संताप से व्याकुल मेरे ग्रंगों को वेग के साथ ग्रालिंगन कर मेरे ग्रंगों के संताप को दूर कर।"

यहाँ से लेकर कि पदस्य रुचि न हन्ति "तदप्यस्त्येव विम्बाधरे।

यहाँ तक की बातों से वासवदत्ता को वत्सराज उदयन का भाव ग्रहण हो जाता है, श्रतः यह श्रन्य लोगों की दृष्टि से क्रम का उदाहरण हुग्रा।

संग्रहः सामदानोक्तिर्

संग्रह-सामदामयुक्त उक्ति को संग्रह कहते हैं।

'रत्नावली नाटिका' में सागरिका के ले झाने पर विदूषक को धन्य-वाद के साथ पारितोषिक देना—"मित्र, तुम्हें धन्यवाद है, मैं पारि-तोषिक स्वरूप यह कटक तुम्हें देता हूँ।" इस प्रकार साम, दाम झादि के द्वारा विदूषक का सागरिका के साथ वत्सराज को मिला देना, झादि बातों का संग्रह 'संग्रह' का उदाहरण है।

## ग्रभ्यूहो लिङ्गतोऽनुमा ।

श्रनुमान—चिह्न-विशेष के द्वारा किसी बात का श्रनुमान करना श्रनुमान कहलाता है।

जैसे 'रत्नावली' में वत्सराज का विदूषक से यह कहना—"मूर्ख कहीं का, तुम्हारे ही द्वारा मुभे इस अनर्थ का सामना करना पड़ा।

श्रनेक दिनों के प्रेम-व्यापार के द्वारा जो प्रेम उन्कृष्टता प्राप्त कर गया या वह आज मेरे ऐसे निन्दित कार्य के द्वारा, जैसा कि आज तक कभी भी नहीं किया था, नष्ट कर डाला गया। अपमान के सहन करने की क्षमता न रखने वाली मेरी प्राणप्रिया वासवदत्ता निन्चय ही आज इस अकार्य के कारण अपने प्राणों को छोड़ देगी, क्योंकि प्रकृष्ट प्रेम का त्रृटित हो जाना निश्चय ही असह्य होता है।" राजा इस बात को सुनकर विद्वपक कहता है—"मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी यह तो मैं नहीं जानता. पर मुफे तो सागरिका का ही जीवन दृष्कर प्रतीत हो

रहा है।"

यहाँ पर राजा का सागरिका में अनुराग है, इस बात को बासवदत्ता जान गई है, अतः इस घटना के असहा हो जाने के कारण वह अवश्य अपने प्राणों को छोड़ देगी, इस बात का अनुमान किया जाता है, अतः यह अनुमान है।

#### ग्रधिबलमभिसंधिः

### श्रधिबल-संगम होने को श्रधिबल कहते हैं।

जैसे 'रत्नावली' में कांचनमाला वासवदत्ता से कहती है—महारानी, यही चित्रशाला है, श्रतः श्रव वसन्तक को बुलाती हूँ (चिटुकी बजाती है, इस प्रकार सागरिका ग्रौर सुसंगता के वेष धारण की हुई वासव-दत्ता ग्रौर कांचनमाला से राजा ग्रौर विदूषक का संगम होता है, ग्रतः यह श्रधिबल हुग्रा।

# संरब्धं तोटकं वजः।। ४० ॥

#### तोटक--क्रोधयुक्त वचन को त्रोटक कहते हैं ॥४०॥

जैसे 'रत्नावली' नाटिका मे वासवदत्ता राजा से कहती है—(पास जाकर) ''ग्रायंपुत्र, ग्रापका यह कार्य ग्रापके नाम और यश के ग्रनुरूप ही है। (फिर बिगड़कर)

कांचनमाले, इस दुष्ट ब्राह्मण को इस लता से बाँधकर ले चल तथा इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर ले।"

इस प्रकार के वासवदत्ता के क्रोधित वाक्यों से सागरिका के सर्मन्वय में विघ्न पड जाने से श्रनियत प्राप्ति के कारण तोटक हमा।

'वेणीसंहार' में भी अव्वत्थामा दुर्योधन से कहता है— "यदि मैं सेनापित बना दिया जाऊँ तो आपके सारे शत्रुओं को नष्ट कर डालूँगा। अत्रुओं के अभाव में बन्दियों के मंगलपाठ द्वारा बहुत परिश्रम से निद्रा भंग किए जाने पर आज आप निशाकाल-पर्यन्त (सानन्द) शयन करेंगे।" यहाँ से लेकर कर्ण का अञ्चत्थामा के प्रति यह कहना कि रे शठ, जब तक मेरे हाथों में अस्त्र है तब तक अन्य धनुर्धारियों की

क्या ग्रावश्यकता ? ग्रादि यहाँ तक ।

अपने पक्ष की सेना में फूट डालने वाला कर्ण और अस्वत्यामा का बाग्युद्ध पाण्डवों की विजय-प्राप्ति के अनुकुल होने के कारण नोटक है।

दूसरे ग्रन्थकारों के अनुसार तोटक का उलटा ग्रविवल होता है। ग्रथित कोधयुक्त वचन तोटक में होता है, ग्रतः इसमें विनययुक्त वचन रहता है। जैसे 'रत्नावली' नाटिका में राजा वासवदत्ता से कहता है—"प्रत्यक्ष ग्रयराघ के देखे जाने पर भी ग्रापस निवेदन यह है कि 'देवि, बेशरम होकर ग्रालक्त से रंगे हुए तेरे चरणों की लालिमा को ग्रपने मस्तक से रगड़कर साफ़ कर देने में तो मैं समर्थ हूँ, पर तुम्हारे मुखचन्द्र पर छायी हुई कोप की ग्रष्टणाई को दूर करने में तो मैं तब तक समर्थ नहीं हो सकता जब तक ग्रापके कृपाकटाक्ष का विक्षेप मेरे ज्यर न हो।"

तोटकस्यान्यथाभावं बुवतेऽधिदलं हुधाः । संरब्धवचनं यत्तु तोटकं तदुदाहृतम् ॥ ४१ ॥ तोटक—उद्विगयुक्तदचन को तोटक कहते हैं ॥४१॥

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में ''राजा—प्रिये वासवदते, प्रसन्त होन्नो, प्रसन्त होन्रो।''

वासवदत्ता (ग्रांखों में ग्रांसू भरकर)—ग्रायंपुत्र, मुभे प्रिया कहके मत पुकारिए, क्योंकि यह विशेषण ग्रापके द्वारा दूसरे नाम (सागिरिका) के साथ जोड़ा जा चुका है। मागरिका इस शब्द (प्रिया शब्द) की भाजन बन चुकी है।

जैस 'वेणीसंहार' में भी—''राजा—सुन्दरक, श्रङ्गराज कर्ण सबुझल तो हैं न ? पुरुप—महाराज, वे जीवित हैं टतना ही कुञल समिक्तिए।

दुर्योत्रन—(व्याकुलता के साथ) मुन्दरक. क्या ग्रर्जुन ने उसके घोड़े ग्रौर सार्थ को तो नहीं मार जाला? ग्रौर क्या उसने उसके रथ को भी तो नहीं भग्न कर जाला? मुन्दरक महाराज, केवल रथ ही नहीं भग किया किन्तु साथ-साथ उनके मनोरथ (पुत्र) को भी।

दुर्योधन—कैसे ?" यहाँ पर उद्वेगयुक्त वचन के होने ने तोटक है। उद्वेगोऽरिकृता भीतिः

उद्देग-शत्रु से उत्पन्न भय को उद्देग कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका मे—''सागरिका (अपने-आप सोचती है) मैं ऐसी पापिनी हूँ कि अपनी इच्छा से मर भी नहीं गकती।'' यहाँ पर वासवदत्ता से उत्पन्न सागरिका का भय उद्वेग का उदा-हरण है।

'वेणीसंहार' में भी—''ग्ररे, कौरव-नरेश के पुत्र रूपी विशाल बन को निर्मूल करने में भयंकर श्रांधी के समान यह दुण्ट भीमसेन समीप में ही विद्यमान है, महाराज को श्रभी चेतना नहीं श्राई है। जो हो, मैं यथाशीझ रथ को दूर भगा ले चनूँ, क्योंकि दुःशामन ही की तरह इन पर भी कदाचित् यह नीच श्रपनी नीचता न कर बँठे।'' यहाँ पर शत्रु द्वारा भय होने के कारण उद्वेग है।

## शङ्कात्रासी च संभ्रमः।

संभ्रय--शंका और त्राप्त के होने को संभ्रम कहते हैं।

जैसे, 'रन्नावली' नाटिका मे, ''विदूषक—यह कौन-सी रमणी है ? मध्रम के साथ मित्र बचाश्रो, बचाश्रो, बासवदत्ता फांसी लगा रही है।''

यहां पर मागरिका को वासवदता नमक्रकर मरण की शंका से सम्म पैदा हुआ है। इसी प्रकार, 'वेणीसंहार' में भी—"(नेपथ्य में कलकल शब्द होता है) मामा, मागा, बड़े दुःख की बात है। यह अर्जुन अपने भाई के प्रतिज्ञा भंग हा जाने के भय से अमोच शरों की वर्षा करते हुए दुर्योघन और कर्ण की छोर दौड़ रहा है। हाय, दुःख की बात है—भीम ने दुःशासन का रक्तपान कर लिया।" यहां तक तो शंका है और प्रहार से संभ्रान्त सूत का अश्वत्यामा के प्रति यह कथन—

कुमार बचाग्रो, बचाग्रो, यह त्रास है। इस प्रकार से यहाँ पर दुःशासन ग्रौर द्रोण के वध की सूचना देने वाले इस त्रास ग्रौर शंका से युक्त वचन द्वारा विजय-प्राप्ति की ग्राशा से युक्त यह संभ्रम है।

गर्भबीजसमुद्भे दादाक्षेपः परिकीर्तितः ॥ ४२ ॥

ग्राक्षेप—गर्भ में रहने वाले बीज के स्पष्ट होने की ग्राक्षेप कहते हैं ॥४२॥

जैने. राजा द्वारा यह कथन—"मित्र, देवी को खुश करने के सिवा ग्रीर कोई उपाय दिखाई नहीं देता। " पर देवी को प्रसन्न करने में मैं हर तरह से निराशित हो गया हूँ। "फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ, चलकर देवी को ही प्रसन्न करूँ।" इस कथन का तात्पर्य यहीं निकलता है कि देवी के प्रसन्न करने से ही सागरिका मिल सकती है। इस प्रकार यहाँ पर गर्भ में पड़े हुए बीज के प्रकटित होने से यह ग्राक्षेप हुमा।

जैसे 'वेणीसंहार' में भी—"सुन्दरक ग्रथवा इसमें भाग्य को वयों दोष दूं—क्योंकि विदुर के बचनों की श्रवहेलना जिस वृक्ष का बीज है, भीष्म पितामह के उपदेश की श्रवज्ञा जिसका श्रंकुर है, बर्बर शत्रुश्रों द्वारा किया गया प्रोत्साहन जिसका सुदृढ़ मूल है। लाक्षागृह, द्यूत श्रौर विष-प्रदान श्रादि जिसके श्रालबाल हैं। चिरकाल की शत्रुतावश द्रौपन्नी के केशों का खींचना जिसका पुष्प है, ऐसे वृक्ष का फल है कौरव-कुल का विनाश, जोकि फल रहा है।" यहाँ बीज ही फल के उन्मुख होकर श्राक्षेप कर लिया जाता है। श्रतः यह श्राक्षेप हुश्रा। इन बारह श्रंगों में से १ श्रभूताहरण, २ मार्ग, ३ रूप, ४ उदाहरण, ४ तोटक, ६ श्रिधबल. ७ श्राक्षेप, इनका रखना श्रावश्यक होता है, श्रेष के लिए छूट है। नाटघ-प्रणेता उन्हें रखना चाहें तो रखें श्रौर न चाहें न रखे।

### ग्रवमर्श संधि

क्रोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् । गर्भनिभिन्नबोजार्थः सोऽवमर्शोऽङ्गसंग्रहः ॥ ४३ ॥

क्रोघ, व्यसन, विलोभन ग्रादि द्वारा गर्भसन्चि में पड़ा हुआ बीज फल की तरफ ग्रग्नसर होता हुग्रा जब ग्रधिक विस्तृत रूप घारण कर नेता है उसको ग्रवमर्श सन्घि कहते हैं ॥४३॥

श्रवमशं का अर्थ होता है पर्यालोचन करना। वह व्यसन, विलोकन आदि कारणों से होता है। 'ऐसा करने से यह होगा।' इस प्रकार निश्चित फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का समक्रकर किया गया प्रयत्न इसमें पाया जाता है। 'रत्नावली' नाटिका के चौथे अंक में जहाँ अग्नि के कारण गड़बड़ी मचती है, वहाँ तक यह सन्धि है। इस अंक में वासवदत्ता की प्रसक्ति से विघ्नरहित रत्नावली की प्राप्ति में लग जाना कार्य-विमर्श दिखलाया गया है। 'वेणीसंहार' में भी दुर्योधन के रुधिर से लथपथ शीमसेन के आगमन-पर्यन्त इसी विमर्श-सन्धि का दिख्दोंन कराया गया है।

युधिष्ठिर— (सोचकर दीर्घ क्वास लेते हुए) भीष्मरूप समुद्र पार कर गए, द्रांणरूप ग्राग भी बुक्त गई, कर्णरूप महा विषैला सर्प भी नष्ट कर डाला गया, शल्य भी स्वर्ग के पथिक बने, ग्रतः विजय-लाभ ग्रति सन्निकट है। तो भी ग्रति साहसी भीमसेन की प्रतिज्ञा ने हम लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है।

यहाँ पर "विजय-लाभ ग्रति सन्निकट होते हुए भी, युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि भीष्म ग्रादि के मारे जाने से विजय निश्चित रही, पर भीम ने इस बीच प्रतिज्ञा कर हम लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। इस प्रकार जो विचार करना है वह विमर्श संधि के भीतर ग्राता है। ग्रवमर्ग सिंव के तेरह ग्रंग होते हैं— तत्राप्तादसंफेटी विद्ववृदशक्तयः।

द्युतिः प्रसङ्गदछलनं व्यवसायो विरोधनम् ॥ ४४ ॥ प्ररोचना विचलनमाहानं च त्रयोदश ।

१. अपवाद, २. संफेट, ३. विद्रव, ४. द्रव, ४. गुरु, तिरस्कार, ६. प्रसंग, ७. छलन, ६. अवमान, ६. व्यवसाय, १०. विरोधन, ११. प्ररोचना, १२. विचलन और १३. श्रादान ।

भ्रपबाद—दोष के कथन को अपबाद कहते हैं। दोष-कथन का सारपर्य है किसी के दोष का प्रचार करना ॥४४॥

जैसे, 'रःनावली' नाटिका में मुसंगता—देवी उसे उज्जिषिनी ले गई. इस बान को प्रचारित कर न जाने वह बेचारी कहाँ भेज दी गई।

विदूषक—"देवी ने यह अति निष्ठुर कमं किया।" फिर "खैर, मित्र चिन्ता न करो, निश्चित देवी ने उसे उज्जयिनी भेजा है, इसलिए मैने अप्रिय शब्द का प्रयोग किया है और कोई बात नहीं है।" इस प्रकार यहाँ पर वासवदत्ता के दोष के फैलाने या कथन के कारण यह अपयाद है। 'वेणीसंहार' में भी—"युधिष्टिर—कौरवों में नीच उस दृष्ट दुर्योधन का कुछ पता चला?

#### दोषप्रख्याऽपदादः स्यात्

पाञ्चालक — महाराज, न केवल उसका पता ही मात्र चला है अपिनु देवी द्रौपदी के केदापादा के स्पर्श-रूपी महापातक का प्रधान कारण दुरात्मा प्राप्त भी हो गया है। '' यहाँ पर दुर्योचन की निन्दा होते से अपवाद है।

## संकेटो रोषभाषराम्।

संपोट--रोष से भरे हुए कथनीयकथन की संपोट कहते हैं।

जैसे 'विणीसंहार' में— "दुर्योधन, भाइयों के नष्ट हो जाने से धव-राग्रो मत, इस बात भी चिन्ता मत नरो कि पाण्डव पाँच है और मैं अकेला असहाय हूँ। अतः हम पाँचों में से जिसके साथ युद्ध करने की इच्छा हो, कवच पहन, हाथ में अस्त्र ले, उससे युद्ध करो।" इस बात को सुनकर दुर्योधन दोनों कुमारों भीम और अर्जुन को घृणा की दृष्टि से देखता हुआ बोला—

'कर्ण श्रीर दुःशासन के वध से यद्यपि नुम दोनों मेरे लिए समान हो तथापि शत्रु होते हुए भी तुम लोग साहमी हो, श्रतः नुम लोगों के साथ ही युद्ध करना मैं उचित समभता हैं।'

यह कहकर एक-दूसरे को कोबपूर्वक निदायुक्त कटु वचनों के साथ विकट युद्ध का प्रस्ताव करके ""इत्यादि।"

यहाँ पर भीम और दुर्योवन का एक-दूसरे के प्रति रोष से भरे हुए कथन के होने से यह मंफेट का उदाहरण हुग्रा। यह संफेट विजय-रूपी बीज से ग्रन्वित ही है।

### विद्रवो वधबन्धादिर्

विद्रव-वध, बन्धन ग्रादि बातें जिसमें पाई जाती हों उसे विद्रव कहते हैं।

जैसे 'छलित राम नाटक' में लव के बांधे जाने पर ऋषिगणों का उमे देख उसके प्रति दुखोदगार प्रकट करना—

"जिसके मुख ने सामवेद के पाठ करने में अत्यन्त कष्ट उठाया था, बाल्यकाल में जो हम लोगों के हाथ से अक्षवलय को लेकर कीड़ा किया करता था; वह हम लोगों का हृदयस्वरूप लव आज बाणों के लगने से कंधे के भर जाने से घायल होकर मूर्छित अवस्था में मैनिकों द्वारा पकड़कर ले जाया जा रहा है।" ऐसे ही 'रत्नावली' नाटिका में भी—

"ग्रन्तःपुर में श्रानि ग्रकस्मात् घथकती हुई दीख पड़ती है। इसने गगनचुम्दी ग्रट्टालिकाग्रों को जलाते हुए स्वर्ण की चोटी का-सा रूप धारण कर लिया है। इसने वगीचे के ग्रार्द्रवृक्षों को भी जलाकर ग्रत्यन्त तीव्र ताप को पैदा कर दिया है तथा श्रपनी धूम से कीड़ा-पर्वत को जल से भरे हुए बादल का-सा रूप बना डाला है। इसके मारे महिलाएं मंत्रस्त हो गई हैं।" इत्यादि…

फिर इसके बाद वासवदत्ता महाराज से कहती है— 'प्रियतम, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि मुफ्त क्र्रहृदया के द्वारा बाँधी गई मागरिका कष्ट पा रही हैं। उसी की रक्षा के लिए निवेदन कर रही हूँ।' यहाँ पर सागरिका के बंधन की बात पाई जाती है, अतः विद्रव हुआ।

## द्रवो गुरुतिरस्कृतिः ॥ ४५ ॥

द्रव--गुरुजनों के ग्रपमान करने को द्रव कहते हैं ॥४५॥ जैसे 'उत्तर रामचरित' में लव चन्द्रकेतु से कहता है---

"गुरुजनों के बारे में कुछ न कहना ही उचित है। सुन्द की स्त्री ताड़का के वध करने पर भी अप्रतिहत यश वाले वे लोक में श्रेष्ठ ही हैं। खर के साथ युद्ध करने में तीन पग पीछे जिनको हटना पड़ा था और बाली के वध में जिन्होंने सुन्दर युद्ध-कौशल प्रदिश्ति किया था, उससे भी लोग परिचित ही हैं, अतः वृद्धों के चरित की आलोचना न करना ही ठौक है।"

यहाँ लव ने गुरु राम का तिरस्कार किया है, अतः द्रव है।
'वेणीसंहार' में भी—''युधिष्ठिर—सुभद्रा के बड़े भैया बलरामजी,
सम्बन्धियों के प्रति किए जाने वाले सद्व्यवहार के प्रति ग्रापने जरा
भी घ्यान नहीं दिया, साथ ही ग्रापने क्षत्रिय धर्म का भी ठीक से पालन
नहीं किया। इसके ग्रलावा ग्रपने लघु भ्राता कृष्णचन्द्र के साथ ग्रर्जुन
को कैसी मित्रता है इस बात को ग्रापने तृण के समान भी महत्त्व नहीं
दिया। ग्रापको भीम ग्रीर दुर्योघन दोनों शिष्यों में समान ही ममता
होनी चाहिए थी। पर न मालूम यह कौनसा मार्ग ग्रापने ग्रपनाया है
जो मुक्त ग्रकागे से ग्राप इस प्रकार रुष्ट हो गए!"

यहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा गुरु बलरामजी का तिरस्कार हुग्रा है, ग्रतः द्वव है।

विरोधशमनं शक्तिस् शक्ति—विरोध के शान्त हो जाने को शक्ति कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में राजा कहते हैं—

मैंने अपनी प्रियतमा वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए बातें बना-बनाकर शपथ खाई, मीठी-से-मीठी चाटुकारिता-भरी बातें कहीं, निलंज्ज हो उसके पैरों पड़ा, उसकी सिखयों ने भी उसके कोष का दूर करने के लिए एक न उठा रखी, पर उसमें जरा भी नरमाहट नहीं आई। आक्चयों तो इस बात से होता है कि मेरे द्वारा किये गए इतने उपचार के बाद भी उसके कोष के दूर करने में वैसी सफलता प्राप्त न कर सके जैसा स्वयं उसका रुदन आँसुओं के द्वारा प्रक्षालन करने में समर्थ हो सका।

सागरिका की प्राप्ति का विरोधी वासवदत्ता के कोप का शांत हो जाना द्रव है। जैसे, 'उत्तर रामचरित' में भी लव का यह कथन---

"वर शान्त हो गया, म्रतिशय सुख से गाढ़ मनुराग फैल रहा है। ऐसा लगता है कि वह मेरे म्रन्दर का दर्प कहीं चला गया है; नम्रता मुभे भुकने के निए बाध्य कर रही है। इनके (राम के) देखने पर न जाने क्यों पराधीन-सा हो गया हूँ; लगता है पिवत्र स्थानों की तरह महापुरुषों का कोई बहुमूल्य उत्कर्ष होता है।

## तर्जनोद्देजने द्युतिः।

द्युति—तर्जन श्रीर उद्घेजन को द्युति कहते हैं। जैसे, 'वेणी संहार' में—

"बलराम के भाई कृष्णचन्द्र के इस वाक्य को सुनकर भीमसेन ने उस कासार के जल को ब्रालोड़ित कर दिया। ब्रालोड़न करने से उसका जल चारों दिशाब्रों को पूरित करके बह चला। सम्पूर्ण जलचर विकल हो गए, मगर श्रीर घड़ियाल व्यत्र हो उठे।"

इसके बाद भीमसेन ने भीषण गर्जन के साथ पुनः कहा—"ग्ररे रे मिथ्याबल ग्रीर पराक्रम का ग्रिममान करने वाले तथा द्रौपदी के केश ग्रीर वस्त्र के ग्राकर्षण करने वाले महापातकी दुर्योधन!

तुम अपना जन्म विमल चन्द्रवंश में बताते हो और अब भी हाथ

१२२ दशरूपक

में गदा थारण करते हो तथा दुःशासन के गरम रक्त-रूपी मदिरा से मत मुभे शत्रु कहते फिरते हो, अरे अहंकार से अंत्रे, मधु और कैंटभ के शत्रु भगवान वासुदेव कृष्ण के विषय में असम्यता का व्यवहार करने वाले. नराधम अब मुभसे भयभीत होकर तथा युद्ध से परांमुख होकर अब कीचड़ में आकर छिपे हुए हो, तुम्हें विक्कार है।"

यहाँ से लेकर दुर्योधन का तालाब छोड़ वेग से निकल आना इत्यादि बातों से और दुर्वचन तथा जलाड़ोलन से, जोकि दुर्योधन के लिए उद्देगजनक है, पाण्डवों के विजय के अनुकूल होने से और भीम की खुति व्यक्त होने से दुति है।

# गुरुकोर्तनं प्रसङ्गञ्

प्रसंग--गुरुजनों का कीर्तन प्रसंग कहलाता है।

जैसे, 'रत्नावली' में वसुभूति का यह कथन—''देव, सिंहलेश्वर ने, वासवदत्ता जलकर मर गई, यह मुनकर पहले सिद्धों के ब्रादेश से मौगी गई श्रपनी श्रायुष्मती पुत्री 'रत्नावली' को ब्रापके लिए दिया था।''

यहाँ पर वसुभूति द्वारा प्रसंगानुसार अपने स्वामी सिंहलेश्वर और उनकी प्यारी पुत्री 'रत्नावली' का कीर्तन होने के कारण प्रसंग है । 'मृच्छकटिक' में भी इसका उदाहरण मिलता हैं—"चाण्डालक—हम लोग धन के लालच से वेश्या वसन्तसेना के हनन करने वाले आर्थ विनय-दत्त के पौत्र सगरदत्त के लड़के चास्दत्त को मारने के लिए वध्य-स्थान ले जा रहे हैं।" इसके बाद चाकदत्त मन-ही-मन सोचते हुए कहते हैं—

"भ्रनेक यज्ञानुष्ठान मे पिवत्र मेरा वंद्य, जो पहले यज्ञ भ्रादि की सभाभ्रों के बीच वेदमन्त्रों ने पितत्र किया जाता था, उसी मेरे कुल का गान ग्राज कुत्सित पुरुष कुत्सित वृत्तान्त के साथ कर रहे हैं।"

इस प्रकार चारुदत्त द्वारा श्रपने कुल की प्रशंसा किए जाने के कारण प्रसंग है।

छलतं चावमानतम् ।। ४६ ॥ इलन-श्रपमान के होने या करने को छलन कहते हैं ॥४६॥

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में — राजा — देवी की मेरे ऊपर तिनक भी कृपा नहीं है। यहाँ पर वासवदत्ता के कार्यों से वत्सराज के अपमानित होने से छलन है। ऐसे ही राम का अपने अभ्युदय के लिए सीना का परित्याग भी छलन ही है।

ध्यवसायः स्वशक्तयुक्तिः

व्यवसाय - ग्रपनी दाषित के कथन को व्यवसाय कहते हैं।

जसे, 'रत्नावली' में ऐन्द्रजालिक कहता है—'महाराज, आपकी जिस वस्तु के देखने की आजा हो, सब मैं दिखा सकता हूँ। आजा हो तो पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में पर्वत, जल में आग का प्रज्वित होना, दोपहर को संख्या होना दिखा सकता हूँ। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता ? मैं प्रतिज्ञापूर्वक इस बात को कहता हूँ कि अपने गुरुमन्त्र के प्रभाव से आप जो कुछ भी चाहते हों सब दिखा सकता हूँ।'' ऐसा निवेदन कर ऐन्द्रजालिक ने वत्सराज को सागरिका का दर्शन मिल जाए एतदर्थ मिथ्या अग्नि का प्रदर्शन किया। यहाँ पर अपनी शक्ति के कथन और उसको दिखाने के कारण व्यवसाय है। 'वेणी-संहार' में भी—"आज निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा खण्डित होने के भय से भीमसेन तुम्हारे केशकणापों को खींचने वाले उस दुर्योधन का वध करेगा।"

इस प्रकार युधिष्टिर के द्वारा अपनी अक्ति का कथन हुआ है, स्रतः यह व्यवसाय है।

## संरब्धानां विरोधनम्।

विरोधन—शंत्रु के साथ बढ़-चढ़कर ग्रपने पराग्रम के कथन को विरोधन कहते हैं।

जैसे, 'वेणीसंहार' में—''राजा (दुर्योधन) अरे रे, मस्ततनय, वृद्धावस्था से आक्रान्त पिताजी के सामने इस प्रकार से अपने कुत्सित कर्मों की प्रशंसा क्यों करता है ? तरे, अर्जुन के, मूर्ख उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और समस्त राजन्य मण्डलों के देखते-देखते तेरी भार्या द्रौपदी विश्व के अधि-पित मेरी आज्ञा से आकृष्ट की गई। इस शत्रुता के बदले में बताओं तो सही उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था जिनका संहार कर तुम लोग गवं से फूल गए हो! तुम लोगों का सारा गवं मुक्त परात्रमशाली पर विजय पाए बिना व्यर्थ है।" भीम यह सुनकर कोध प्रदर्शित करने नमते हैं। भीम को कुद्धयुक्त देख अर्जुन उनसे कहते हैं—

''ग्रायं क्षमा की जिए, इस पर कोध करने से क्या लाभ है ? यह वचन से हमारा ग्रहित कर रहा है, कर्म से ग्रहित करने में यह समर्थ नहीं है। सौ भाइयों के वध से दुःखी इसके बड़बड़ाने से कब्ट कैसा ?

भीम-गरे रे भरत वंश के कलंक-(दुर्योधन के प्रति)।

ऋूरभाषी, यदि गुरु (घृतराष्ट्र) विघ्नस्वरूप उपस्थित न होते तो स्रपनी गदा की चोट से तेरी पसिलयों को तोड़कर तुम्हें दु:शासन के पथ का पथिक बना देता। श्रौर फिर, ऐ मूर्ख,

कौरवकुल कमल के लिए हाथी के समान आचरण करने वाले मुभ भीमसेन के रहते जो तू ग्रभी तक बच पाया है इसका कारण यह है कि ऐसी मेरी इच्छा रही कि स्त्रियों के समान रुलाते हुए तेरे देखते-देखते तेरं कनिष्ठ भ्राता दःशासन का वध करूँ।

दुर्योधन—दुष्ट, भरतवंश में नीच, पाण्डव पशु, तुम्हारी तरह मैं डींग नही हाँकता किन्तू—

समरभूमि के बीच शोध्र हो तुम्हारे भाई-बन्धु मेरी गदा से भिन्न बक्षःस्थल की पसलियों की लुगदी रूप श्राभूषण से भूषित तुम्हें देखेंगे।"

इत्यादि द्वारा भीम-दुर्योधन का श्रापस में वैर-भाव से श्रपनी-श्रपनी क्रक्ति का कथन विरोधन है।

सिद्धामन्त्रणतो भाविदिशका स्यात्प्ररोचना ॥ ४७ ॥ प्ररोचना—किसी सिद्ध पुरुष द्वारा होने वाले कार्य के विषय में इस प्रकार के कचन से कि यह तो सिद्ध ही है, प्रर्थातृ यह कार्य तो हुआ ही

है, ग्रागे होने वाले कार्य को सिद्ध हुए के समान विखलाना प्ररोचना कहलाता है ।।४७।।

जैसे 'वेणीसंहार' में, "पाञ्चालक—मैं चक्रधारी भगवान् वासुदेव द्वारा आप (युधिष्ठिर) के समीप भेजा गया हूँ।" यहाँ से आरम्भ करके, "सन्देह करना व्यर्थ है—आपके अभिषेक के लिए मणिमय कलश पूर्ण करके रखे जाएँ द्रौपदी चिरकाल से खोले हुए अपने केशकलाप को शीघ्र बांध ले, हाथ में परशु धारण करने वाले परशुराम और कोधोन्मत भीमसेन के समरभूमि में उत्तर पड़ने पर विजय-प्राप्ति में सन्देह कैसा?"

यहाँ से लेकर "महाराज युधिष्ठिर मंगल करने की आज्ञा देते हैं।" यहाँ तक भाग प्ररोचना का है, क्योंकि सिद्ध पुरुष कृष्णचन्द्र के आदेश को अनुचर द्वारा पाकर "विजयश्री हाथ लगने ही वाली है, अतः मंगल आदि का अनुध्यान शीघ्र करें" यह युधिष्ठिर द्वारा विश्वास कर वैसा करने का आदेश देना पढ़ रहा है।

#### विकत्थना विचलनम्

विचलन — आत्मश्लाघा करने को विचलन कहते हैं।

जैसे, 'वेणीसंहार' में—''भीम—तात, श्रम्ब, श्रापके पुत्र ज्ञिसके बल पर समग्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की ग्राशा लगाये हुए थे श्रौर जिसके ग्रहंकार से सारा संसार तिनके के सदृश तिरस्कृत हुआ था. उसी रथकार के पुत्र कर्ण को मारने वाला यह मैं कला पाण्डव श्रर्जुन ग्राप लोगों को प्रणाम करता है।

भीम—सम्पूर्ण कौरवों का मर्दनकारी, दुःशासन के रक्तपान से मस्त वह भीम, जो दुर्योधन के जंघाओं का भंग करने वाला है, शिर भुकाकर स्राप लोगों को प्रणाम करता है।"

"इस प्रकार विजयरूपी विजय के अनुकूल अपने गुण के प्रकट करने के कारण विचलन है। जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में भी:—यौगं-धरायण—मैंने देवी वासवदत्ता के पास सागरिका को जो रखा उससे सानरिका के प्रति भर्ता के प्राक्तघ्ट हो जाने से उसे (वासवदत्ता को) प्रति-वियोग का भी सामना करना पड़ा। इसके यलावा सागिन्का में विवाह कराने के उपक्रम से उसे सौत-दुःस का भी अनुभव हमारे ही कारण करना पड़ा। ये दोनों वाते रानी के लिए यद्यपि कप्टप्रद अवस्य हुई हैं, पर इससे बढ़कर सुखप्रद बात जो मेरे द्वारा उसके लिए की गई वह है सागरिका से विवाह हो जाने पर रानी के भर्ता वत्सराज को चक्रवर्ती सम्राट् का पद मिल जाना। इस प्रकार रानी को जो मेरे द्वारा कप्ट प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर सुख भी मेरे ही द्वारा उसे प्राप्त हुआ है। इनना होते हुए भी मैं उनके सामने मुँह दिखाने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ।"

यहाँ पर यौगंधरायण द्वारा श्रपने गुण के कथन होने से विचलन है। आदानं कार्यसंग्रहः।

#### आदान-कार्य-संग्रह को भादान कहते हैं।

जैसे, 'वणीवहार' में है, "भीमसेन—ग्ररे रे, समन्तपञ्चक, चारों तरफ़ भ्रमण करने वाला न मैं राक्षस हूँ न भूत ही, किन्तु यथेच्छ शत्रुग्रों के रक्तरूपी जल से ग्राप्लावित अरीर वाला ग्रीर उस भग्न की प्रतिज्ञा- स्पी गम्भीर समुद्र को पार करने वाला कोधान्य क्षत्रिय वीर हूँ। ग्ररे, समराग्नि की ज्वाला से अवशिष्ट ग्रूप्वीर राजाग्रो, मुफसे भय-भीत होने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। नुम व्यर्थ ही मरे हुए हाथी- घोड़ों की ग्रोट में छिपे हो।"

यहाँ पर समस्त रिपुश्रों के वयहपी कार्य के संग्रह होने से श्रादान है। जैसे 'रत्नावली' नाटिका मे भी—"मेरे चारों श्रोर भगवान श्रिन-देव प्रज्वलित हो रहे हैं, श्रतः श्राज ये मेरे नारे दुःख को दूर कर देंगे।"

ऊर कहे हुए तथा अन्य स्थलों में कथित जो दुःखावसान रूप कार्य हैं उसके संग्रह से 'ग्रादान' हैं। जैसे, (उसी नाटिका में) ''मेरे स्वामी को संनार-भर का राज्य मिल गया'' (इस यौगंधरायण की उक्ति में) पहले ही दिखाया जा चुका है।

653

ये तेरह ग्रवमन्नं सन्यि के ग्रंग हैं। इनमें ग्रपवाद, कक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना ग्रौर ग्रादान, इनकी प्रधानता है।

# निर्वहरा संधि

बीजवन्तो मुखादार्था वित्रकीर्गा यथायथम् ॥ ४८ ॥ ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहरणं हि तत् ।

बीज से सम्बन्धित मुख ग्रादि पूर्व-कथित चारों सन्धियों में यत्र-तत्र बिखरे हुए ग्रथों का प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए समाहार (एकत्रित) हो जाने को निवंहण सन्धि कहते हैं ॥४८॥

जैसे, 'वेणीसंहार' नाटक में कंचुकी द्वारा युधिष्ठिर के पास जाकर यह निवेदन करना—"महाराज! अन्युदय काल है, यह चिरञ्जीवि भीमसेन ही हैं। सुयोधन के घावों से निकलते हुए रक्त से रंग जाने के कारण इनका सम्पूर्ण शरीर अरुण (रक्तवर्ण) हो गया है, अतएव य पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब अधिक सन्देह करने की आव-अवकता नहीं है। इत्यादि" मुख आदि सन्धियों में द्रौपदी के केश-संयमन रूप जो बीज यत्र-तत्र फैला हुआ है उसका एक प्रधान अर्थ के रूप में एकत्रित हो जाने से यहाँ निवंहण सन्धि है।

श्रव इसके श्रंगों को बताया जा रहा है—
संधिवबोधो ग्रथनं लिखंबः परिभाषसम् ॥ ४६ ॥
प्रसादानन्दसमयाः कृतिभाषोषगूहनाः ।
पूर्वभावोपसंहारो प्रसस्तिश्च चतुर्दश ॥ ५० ॥

इस सन्धि के १. सन्धि, २. विवोध, ३. प्रथन, ४. निर्ण्य, ४. परिभाषण, ६. प्रसाद, ७. झानन्द, ८. समय, ६. निर्ण्य, १०. भाषण, ११. उपगूहन, १२. पूर्वभाव, १३. उपसंहार, १४. प्रशस्ति ये चौदह श्रंग होते हैं ॥४६-५०॥

क्रमशः इनके लक्षण दिये जाते हैं— संधिर्बोजीयगमनं

#### १. सन्धि-बीज की उद्भावना को सन्धि कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' में वसुभूति सागरिका को देखकर कह उठता है कि ''यह लड़की तो ठीक राजकुमारी ही जैसी लग रही है।

वाभ्रव्य-- मुभे भी तो ऐसी ही लग रही है।"

यहाँ पर नायिकारूपी बीज की उद्भावना होती है, ऋतएव यह सन्धि है। इसी प्रकार 'वेणीसंहार' में भी—"भीम—पाँचाल राजपुत्रि! क्या तुम्हें वह बात याद है जो मैंने तुमसे कही थी—

हे देवि, यह भीम अपनी चपल भुजाओं से घुमाए हुए अपनी भीषण गदा के प्रहार से सुयोधन के जंघों को रौंदकर निकले हुए, खूब गाड़े रक्त से निश्चल हाथों को रंगता हुआ तुम्हारे केशकलापों को संवारेगा।"

यहाँ पर सन्धि में रखे हुए बीज की पुनः उद्भावना करने से सन्धि है।

विबोधः कार्यमार्गराम् ।

विबोध-कार्य-श्रन्वेषण को विबोध कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में — 'वसुभूति — (विचारकर) नहाराज! बह लड़की आपको कहाँ से प्राप्त हुई ?

राजा-महारानी जानती हैं।

वासवदत्ता आर्थं पुत्र ! श्रमात्य योगंधरायण ने बतावा शा कि यह लड़की सागर से प्राप्त हुई है, श्रौर मुभे सौंपा था । इसीसे हम लोग इसे सागरिका कहकर पुकारते हैं ।

राजा—(ग्रपने-ग्राप सोचता है) ग्रमात्य यौगंवरायण ने मुभसे विना बताए ही इसे महारानी को सौंपा है, समभ में नहीं ग्राता क्या बात है? यहाँ पर रत्नावली द्वारा उपलक्षित कार्य के ग्रन्वेचण से 'विबोध' है। इसी प्रकार 'वेणीसंहार' में भी भीम युधिष्ठिर से कहते

हैं—म्रायं, क्षण-भर के लिए मुक्ते छोड़ दीजिए।

युधिष्ठिर—क्या ग्रभी ग्रीर कोई कार्य शेष रह गया है ?

भीम — ग्रजी, ग्रभी तो बड़े महत्त्व का कार्य वाकी ही रह गया है।

मुनिए — मैं दुःशासन के हाथों से खींचे गए द्रुपदराज-पुत्री के उन
केशों को, जो ग्रभी तक खुले पड़े हैं, उसी दुःशासन के रक्त से सने
ग्रपने हाथों द्वारा सँवारू गा।

युषिष्ठिर — जाम्रो भाई, वह तपस्विनी केश सँवारने के सुख का अनुभव करे।

यहाँ केश को सँबारना-रूपी जो कार्य है उसके अन्वेषण से विबोध है।

## ग्रथनं तदुपक्षेपो

ग्रथन-कार्य के उपक्षेप (उपसंहार) को ग्रथन कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' में—''योगंघरायण—महाराज, ग्रापसे विना बताए ही मैंने जो ये सब कार्य कर डाला है, एतदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ।''

यहाँ पर वत्सराज का 'रत्नावली'-प्राप्ति रूप जो कार्य है उसके उपसंहार होने से यहाँ ग्रथन है। इसी प्रकार 'वेणीमंहार' में भी—

"भीम—पाञ्चाली! तुम मेरे रहते दुःशासन के हाथों से खोली हुई अपनी वेणी को अपने-श्राप सँवारो, ऐसा नहीं हो सकता। रुको-रुको, मैं स्वयं तुम्हारे केशकलाप को सँवारूँगा।

यहाँ पर द्रौपदी के केश-संवरण रूप कार्य के उपक्षेप के कारण ग्रथन है।

**ऽनुभूताख्या तु निर्एायः ॥ ५१** ॥

निर्णय--- अनुभूत बात के कथन को निर्णय कहते हैं ॥ ४१॥

जैसे, 'रत्नावली' में यौगंधरायण का कथन—(हाथ जोड़कर) सिंहलेश्वर की इस कन्या (रत्नावली) के विषय में एक सिद्ध पुरुष ने कताया था कि जो इसका पाणिग्रहण करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट् होगा। इस बात पर विश्वास कर मैंने इस कन्या को सिंहलेश्वर से माँगा। रानी वासवदत्ता के मन में दुःख होगा—इस कारण नरेश ने इसे नहीं

दिया । इसके बाद मैंने सिंहलेश्वर के पास वाभ्रव्य को भेजकर यह कहलाया कि रानी वासवदत्ता ग्राखेट-शिविर में ग्राग लगने से जलकर मर गई ''।'' यहाँ पर यौगंत्ररायण ने ग्रपनी ग्रनुभूत बातों को कहा है । ग्रतः निर्णय है । जैसे 'वेणीसंहार' में भी—''महाराज ग्रजातशत्रु, ग्रब ग्राज दुर्योधन कहाँ रहा ? मैंने तो उस दुष्ट के शरीर को नष्ट कर पृथ्वी पर फेंककर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को शरीर में लेप कर लिया है । उसकी राज्यश्री चारों समुद्रों की सीमा तक की पृथ्वी के साथ-साथ ग्रापके यहाँ विश्वाम कर रही है । उसके सेवक, मित्र, सैनिक, बीर. यहाँ तक कि सम्पूर्ण कुरुवंश, इस रण की ज्वाला में भस्म हो चुके है । राजन, दुर्योधन का केवल नाम, जो ग्राप इस समय कह रहे हैं, बस वह केवल उच्चारण-भर के लिए बचा रह गया है ।''

यहाँ पर भीम के द्वारा अपने अनुभूत अर्थ के कथन होने के कारण 'निर्णय' है।

#### परिभाषा मिथो जल्पः

### परिभाषरा--ग्रापसी बातचीत को परिभाषरा कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावलीं' नाटिका में—"रत्नावली—(श्रपने-स्राप) मैंने महारानी का श्रपराध किया है, श्रतः सामने श्राने में लज्जा लग रही है।

वासवदत्ता—(ग्राँसुग्रों के साथ हाथ फैलाकर) 'ग्ररी निष्ठुरे, ग्रब भी तो बन्धु-स्नेह प्रदिश्ति कर।' फिर राजा से कहती है—महाराज, मैंने जो इसके साथ कूरता का व्यवहार किया, ग्रतः लज्जा का अनुभव कर रही हूँ। ग्रतः ग्राप ही कृपा करके इसे शीध्र बन्धन से मुक्त करें।

राजा—'जैसी देवी की ग्राज्ञा।' इसके बाद राजा रत्नावली का बन्धन खोलता है। वासवदत्ता रत्नावली की तरफ़ देखकर कहती है—'ग्रार्य, यौगन्धरायण के द्वारा कुछ विदित न रहने के कारण मैंने ऐसा निन्दित कर्म किया।

इस प्रकार एक-दूसरे की वातचीत के कारण यहाँ परिभाषण है ।

## प्रसादः पर्युपासनम् ।

#### प्रसाद-प्रसन्न करने के प्रयत्न को प्रसाद कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में यौगन्धरायण को इस उक्ति से कि 'देव-क्षमा करे', दिखाया गया है। या फिर 'वेणी मंहार' में भीम द्रौपदी के पाम जाकर कहते हैं—''शत्रुग्रों के नाश हो जाने से तू बड़ी भाग्य-शालिनी है।''

यहाँ पर भीम ने द्रौपदी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, ग्रतः 'प्रसाद' है।

#### श्रानन्दो वाञ्छितावाप्तिः

## आनन्द--- ग्रभिलिषत वस्तु की प्राप्ति को 'ग्रानन्द' कहते हैं।

जैसे, 'रत्नावली' में राजा ''जैसी देवी की स्राजा'' ऐसा कहकर रत्नावली को ग्रहण करते हैं।

जैसे, 'वेणीसंहार' में द्रौपदी—''स्वामी, मैं यह सब व्यापार भूल गई हूँ। ग्रतः ग्रापकी कृपा से इसे फिर सार्युंगी।'' इसके बाद भीम द्रौपदी के केश बाँधते हैं।

'रत्नावली' नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति तथा 'विणीसंहार' में द्रौपदी का भीम द्वारा केश सँवारा जाना स्रभिलपित की प्राप्ति है, स्रतः 'स्रानन्द' है।

## समयो दुःखनिर्गमः ॥ ५२ ॥

समय---दुःख के दूर हो जाने को 'समय' कहते हैं।। ४२॥

जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में वासवदत्ता रत्नावली का श्रालिग₹ कर कहती है—

"बहन प्रमन्न होग्रो, धीरज घरो, धीरज घरो।" यहाँ पर दोनों वहनों के समागम से दुःख के दूर हो जाने के कारण ममय है। जैसे, 'विणीसंहार' में—"भगवन्, जिस व्यक्ति की मंगल कामना स्वयं पुराण पुरुष भगवान् नारायण करते हैं, उसका विजय के ग्रतिरिक्त ग्रोर क्या हो सकता है ? हे देव, स्वीयपरिणाम-उत्पन्न, पृथिवी, जल, तेज,

वायु, ग्राकाय ग्रादि ग्रौर महतत्त्वादिकों के धुब्ध होने से ग्रथींत् मृष्टि के ग्रनुगुण-प्रवृत्ति से सम्भूत मूर्ति ग्रथींत् ग्रवतार धारण करने वाले, गुणिन—सत्त्व, रज, तम, इन तीन प्रकार की उपाधियों से विशिष्ट. ससार के चर ग्रौर ग्रचर प्राणियों के जन्म, पालन तथा संहार करने वाले, ग्रजन्मा, ग्रमर ग्रौर ध्यान में न ग्राने वाले, ग्रापका स्मरण करके ही इस संसार में कोई दुःखी नहीं रह सकता, फिर ग्रापका दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है!"

यहाँ पर युधिष्ठिर के दुःख का दूर होना दिखाया गया है, अतः 'ममय' है।

#### कृतिलंब्धार्थशमनं

कृति — लब्ध (प्राप्त) प्रयोजन के द्वारा उत्पन्न शान्ति को प्रथवा लब्ध ग्रथं के स्थिरीकरण को कृति कहते हैं।

प्रथम उदाहरण, जैसे 'रत्नावली' में—राजा—देवि, स्नापके अनुग्रह प्राप्त कर कौन अपने को बङ्भागी नहीं मानेगा !

वामवदत्ता—ग्रायंपुत्र, इसके (रत्नावली के) माता-पिता ग्रादि घर वाले दूर हैं, सो ग्राप ऐसा कार्य करें जिससे इसका चित्त बन्धु-बान्धवों का स्मरण कर दृःखी न रहा करे।

यहाँ पर वत्सराज को 'न्त्नावली' रूप प्रयोजन के प्राप्त होने से शान्ति-मुख प्राप्त होता है, अतः यह कृति है।

दूसरे का उदाहरण 'वेणी संहार' में है—कृष्ण—''ये भगवान् व्यास श्रीर बाल्मीकि हैं।'' यहाँ से आरम्भ करके 'अभिषेक का आरम्भ किया जा रहा है।''

यहाँ प्राप्य राज्य का स्थिरीकरण होने से कृति है।

#### मानाद्याप्तिश्च भाषराम्।

भाषण-प्रतिष्ठा, मान, यश म्रादि की प्राप्ति को भाषण कहते हैं।

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में राजा यौगन्वरायण से कहते हैं--- "ग्रजी,

नया इससे बढ़कर भी मेरा कोई उपकार हो सकता है ?

मुफ्ते आपके प्रयत्न से विक्रमबाहु-जैसे प्रतापशाली राजा का नौहार्द प्राप्त हुआ और साथ ही सम्पूर्ण विश्व के राज्य की प्राप्त का कारण-स्वरूप पृथ्वी की एक ही सार वस्तु 'रत्नावली' नाम की प्रिया मिल गई। बहन की प्राप्ति से रानी वासवदत्ता को प्रीति प्राप्त हो गई तथा कौशल-नरेश के राज्य पर मेरी विजय-वैजन्तिका फहराई। अब आप-जैसे अमात्य-प्रवर के रहते ऐसी कौनसी वस्तु बच गई है जिमकी प्राप्ति के लिए में उत्सुकता प्रकट करूँ!"

यहाँ पर काम, अर्थ, मान आदि की प्राप्ति हो जाने से भाषण है।

कार्यट्ट्यद्भुतप्राप्ती पूर्वभावोषगूहने॥ ५३॥
पूर्वभाव और उपगृहन—कार्य के दर्शन को पूर्वभाव तथा श्रद्भुत

वस्तु की प्राप्ति को उपगूहन कहते हैं ॥४३॥

पूर्वभाव का उदाहरण, जैसे 'रत्नावली' नाटिका में—''यौगन्धरायण— (हॅमकर) महारानी, अब ग्रापने ग्रपनी वहन को पहचान लिया, इसलिए जो उचित समभें, करें।

वासवदत्ता—(मुस्कराकर) तो यही क्यों नहीं कह देते कि 'रत्ना-वली' महाराज को दे दीजिए।''

यहाँ निष्कर्प यह निकलता है कि महाराज को रत्नावली' दे दीजिए। यहाँ पर मन्त्री यौगन्धरायण के इस भाव को रानी वासवदत्ता ताड़ गई, ग्रतः यह पूर्वभाव है। उपगूहन का उदाहरण 'वेणीसंहार' में—''भीषण समराग्नि में जलने से बचे हुए राजकुलों का कल्याण हो।

नेपथ्य में — जिसके विखर जाने से कोवान्ध पाण्डुपुत्रों के द्वारा राजाग्रों का संहार हुग्रा ग्रौर जिसके कारण राजरमणियों के केश-कलाप दिन-प्रतिदिन समग्र दिशाग्रों में बिखरते जा रहे थे (राजाग्रों की स्त्रियाँ समरांगण में पित के मारे जाने से वैधन्य का दुःख पाती जा रही थीं), वह कुद्ध होने पर यमराज का मित्र, कौरवों के लिए धूमकेतु के समान, द्रौपदी का केशपाश ग्राज भाग्य से वैध गया। ग्रतः प्रजावर्ग के

सत्यानाशी का भ्रब भ्रन्त हो तथा राजकुल का कल्याण हो।

युधिष्ठिर—देवि, श्राकाश में विचरण करने वाले सिद्ध लोगों द्वारा भी तुम्हारे केशकलाप के सँवारे जाने का श्रीभनन्दन हो रहा है।"

यहाँ पर श्रद्भुत वस्तु की प्राप्ति के कारण उपगूहन है, साथ ही लब्ध-प्रयोजन निमित्तक शान्ति के होने से कृति भी है।

### वराप्तिः काव्यसंहारः

काव्यसंहार-श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति को काव्यसंहार कहते हैं।

जैसे, नाटकों के अन्त में प्रायः यह वाक्य मिलता है—''ग्रौर मैं भ्रापका कौनसा उपकार करूँ ?''

यहाँ पर काव्य के अर्थ के मंहरण (उपसंहार) होने से काव्य-संहार होता है।

## प्रशस्तिः शुभशंसनम् ।

प्रशस्ति—कल्याराष्ट्रद वस्तु के कथन को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे, "यदि ग्राप बहत ही प्रसन्न हैं तो यह हो—

लोग श्रकृपण श्रौर रोगरिहत दीर्घजीवी बनें, जनता संदेह छोड़-कर भगवद्भित-परायण बने । राजा लोग समस्त प्रजाश्रों मे प्रेम रखते हुए श्रौर विद्वानों का पोपण करते हुए तथा गुणों की महत्ता पर विदेष ध्यान देते हुए सर्वदा समुज्ज्वल कार्य में दत्तचित्त रहें।"

यहाँ पर कल्याणकारी बात के कथन होने से प्रशस्ति है। ये १८ निर्वेहण संधि के भ्रंग हैं।

यहाँ तक ६४ श्रंगों वाली पाँच संधियों को बताया गया। ग्रव इन सन्धियों के प्रयोजन को बताते हैं।

उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः षोढा चैषां प्रयोजनम् ।। ५४ ।। ऊपर बताई हुई ६४ सन्धियों के ६ प्रकार के प्रयोजन होते हैं :— इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम् ।

रागः प्रयोगस्याश्चर्यं वृत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ ५५ ॥

१. विवक्षित भ्रयं की रचना, २. गोष्य (छिपाने योग्य) वस्तु

को गुप्त ही रखना, ३. जिस बात का कहना उचित है उसको प्रकाश में लाना, ४. दर्शकों के श्रन्दर नाट्य के विषय में प्रीति पैदा करना, ४. चमत्कार पैदा करना, ६. कथा को विस्तृत करना ॥ ५४-५५ ॥

उपर्युक्त छः बातों के लिए रूपकों में ६४ संध्यङ्गों को लाना चाहिए। इसके बाद ग्रन्थकार फिर वस्तु का विभाग दूसरी हिंट से करते हैं:—

द्वेघा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः । सूच्यमेव भवेत्किचिद्दश्यश्रव्यमथापरम् ।। ५६ ।।

नाट्य में ग्राने वाली कथावस्तु को दो श्रेणियों में बाँट देना चाहिए। उसमें एक विभाग ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा केवल सूचना-मात्र दी जाती हो तथा दूसरा ऐसा होना चाहिए जो सबके सुनने योग्य होने से दिखाया जा सके। इसमें पहले को 'सूच्य' तथा दूसरे को दृश्य कहते हैं।।४६॥

नीरसोऽनुचितस्तत्र स सूच्यो वस्तुविस्तरः । दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ ५७ ॥

- सूच्य नाट्य में म्राने वाली ऐसी कथावस्तु को, जो नीरस
   तथा म्रनुचित हो, उसकी केवल सूचना-मात्र दे देनी चाहिए।
- २. हक्य--ऐसी कथावस्तु को, जिसमें मधुर ग्रौर उदात्त रस तथा भाव पूर्णतया (लबालब) भरे हों, दिखाना चाहिए ॥५७॥

श्रर्थोपक्षेपकेः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत् ।

विष्कम्भन्नुलिकाङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकैः ॥ ५८ ॥

सूच्य कथावस्तु की सूचना, श्चर्य की सूचना देने वाले विष्कम्भक, चूलिका, श्रंकावतार, श्रंकास्य, प्रवेशक इनके द्वारा देनी चाहिए ॥५८॥

वृत्तर्वातष्यमागानां कथांशानां निदर्शकः।

संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५६ ॥

१. विष्कम्मक-जो कथा पहले हो चुकी हो, ग्रथवा जो ग्रागे

होने वाली हो, उसकी सूचना संक्षेप में मध्यपात्र के द्वारा दी जाती है, उसे विष्कम्भक कहते हैं ॥५६॥

यह दो प्रकार का होता है—शुद्ध और संकीर्ण । एकानेककृतः शुद्धः संकीर्गो नीचमध्यमैः ।

शुद्ध विष्कम्भक — जब एक या दो मध्यम पात्रों के द्वारा सूचना दी जाती है तो शुद्ध विष्कम्भक होता है।

संकीर्ग विष्कम्भक — जब मध्यम या अधम पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है तो संकीर्ग विष्कम्भक होता है।

तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ।। ६० ॥ प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः ।

प्रवेशक—इसमें बीती हुई तथा आगे आने वाली बातों की सूचना दी जाती है। पर इसमें सूचक नीच पात्र ही रहते हैं। इसकी भाषा प्राकृत होती है। यह दो अंकों के बीच में आता है इसमें छूटी हुई बातों की सूचना दी जाती है।।६०।।

म्रन्तर्जवनिकासंस्थैश्चृलिकार्थस्य सूचना ।। ६१ ।।

३. चूलिका—नेपथ्य के पात्र के द्वारा अर्थ की सूचना देने को चूलिका कहते हैं ॥६१॥

जैसे, 'उत्तररामचरित' के द्वितीय श्रंक के श्रादि में—नेपथ्य में— 'तपोधना का स्वागत है।' इसके बाद तपोधना श्रात्रेयी प्रवेश करती हैं। इस प्रकार यहाँ नेपथ्य पात्र के द्वारा बनदेवता वासन्ती को श्रात्रेयी के श्रागमन के विषय में सूचना दी गई है, श्रतः यहाँ चृलिका है श्रौर जैसे महावीर चरित के चतुर्थ श्रक के श्रादि में (नेपथ्य में)—

वायुवान से भ्रमण करने वाले मज्जनो ! मंगल मनावें, मंगल मनावें—कृशास्त्रमुनि के शिष्य विश्वामित्र, जिनका प्रताप सूर्यवंश में ग्राज भी विराज रहा है, उनकी जय हो ! ग्रौर साथ ही क्षत्रियों के वैरी परशुरामजी पर विजय प्राप्त करने वाले रामचन्द्र, जो संसार को ग्रभय प्रदान करने का बत धारण करते है ग्रौर जो तीनों लोकों की

रक्षा करने वाले तथा मूर्यकुल के लिए चन्द्रमा के समान हैं, उनकी जय हो।''

यहाँ पर नेपथ्य में देवों द्वारा 'परशुराम पर राम ने विजय प्राप्त कर ली', इस बात की सूचना दी गई है, अतः यहाँ चृलिका है।

ग्रङ्गान्तपात्रैरङ्गास्यं छिन्नाङ्कस्यार्थसूचनात् ।

श्रङ्कास्य — ग्रंक के श्रन्त में ग्राने वाले पात्र के द्वारा ग्रगले श्रंक के ग्रारम्भ में ग्राने वाले पात्रों ग्रादि की सूचना देने को ग्रंकास्य कहते हैं।

जैसे 'महाबीर चरित' के द्वितीय श्रंक के अन्त में प्रविष्ट होकर सुमन्त्र कहते हैं—''श्राप लोगों को परशुराम के साथ-साथ विशष्ठ ग्रौर विज्वामित्र बुला रहे है।

ग्रन्य लोग—भगवान् विशष्ठ ग्रांर विश्वामित्र कहाँ है ? सुमन्त्र—महाराज दशरथ के पास में विद्यमान हैं।

त्रत्य लोग—तो फिर उनकी स्राज्ञा शिरोधार्य कर हम लोग स्रा रहे हैं।''

इस प्रकार द्वितीय श्रंक की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद तीसरे श्रंक के श्रारम्भ में विशय्ठ, परशुराम और विश्वामित्र श्रासीन दिखाई देते हैं।

स्रङ्कावतार—एक स्रंक की कथा दूसरे स्रंक में बराबर चलती रहे तो उसे स्रङ्कावतार कहते हैं। पर इस कथा में प्रवेशक श्रौर विष्कम्भक का स्थान नहीं रहता, स्रर्थात् यह कथा प्रवेशक-विष्कम्भक-विहीन होती है।

म्रङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङ्कस्याविभागतः ॥ ६२ ॥ एभिः संसूचयेत्सूच्यं दृश्यमङ्कौः प्रदर्शयेत् ।

ग्रङ्कावतार नामकरएा का भाव यही है कि इसमें श्रंक के अन्त में श्राने वाली कथा का दूसरे श्रंक में उतार होता है ॥६२॥

इसमें सूच्य वस्तु की सूचना होती है तथा दृश्य वस्तु को अंकों में दिग्वाया जाता है. पर विदेषता यह रहती है कि प्रवेशक और विष्कम्भक का प्रयोग नहीं किया जाता।

'मालविकाग्निमिन' नाटक के प्रथम ग्रंक में विदूषक कहता है— "तो ग्राप दोनों देवी के प्रेक्षागृह में जाकर संगीत का साज सजाएँ ग्रौर सब ठीक हो जाने के बाद मूचित करें। ग्रथवा मृदंग का शब्द ही इन्हें उठा देगा।" इस प्रकार के उपक्रम के चलते रहने पर मृदंग के शब्द के मुनने के ग्रनन्तर मभी प्रथम ग्रंक के पात्र द्वितीय ग्रंक के ग्रारम्भ में प्रथम ग्रंक की कथा को त्रुटित किए बिना ही द्वितीय ग्रंक के ग्रारम्भ में उत्तर पड़ते हैं। इसी को ग्राङ्कावतार कहते हैं।

नाट्यधर्ममपेक्ष्यैतत्पुनर्वस्तु त्रिधेष्यते ।। ६३ ।। नाट्य-धर्म की दृष्टि से ग्रन्थकार फिर वस्तु को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं ॥६३॥

ये तीनों भेद कैमे होते हैं इस बात को नीचे बताया जाता है-

सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च ।

सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम् ॥ ६४ ॥

नाट्य में कुछ ग्रंश ऐसा होता है जिसको सब कोई सुन सकता है, पर कुछ ग्रंश ऐसा भी होता है जो किसी-किसी को या सबको सुनाने के योग्य नहीं होता। इसमें प्रथम को प्रकाश तथा दूसरे को स्वगत कहते है।।६४।।

द्विधान्यन्नाट्यधर्माख्यं जनान्तमपवारितम् ।

इसके अलावा एक नियतधाव्य होता है। ऐसा नाटकीय भ्रंश, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के ही सुनने के लिए ब्यवहृत होता है, नियत-आव्य कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं— १. जनान्तिक भ्रोर २. भ्रप-वारित।

त्रिपताक्तकरेगान्यानपवार्यान्तरा कथाम् ॥ ६५ ॥ श्रन्योन्यामन्त्रग् यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम् । जनान्तिक—श्रनामिका को छोड़वाकी तीन श्रँगुलियों की श्रोट करके प्रथम प्रकाश १३६

दो म्रादिमयों की गुप्त बातचीत को जनान्तिक कहते हैं ॥६४॥ रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापवारितम् ॥ ६६ ॥

श्रपवारित—पास विद्यमान पात्र की श्रोर से मुँह फेरकर उससे छिपाकर उसके किसी रहस्य की बात पर कटाक्ष करने की श्रपवारित कहते हैं।।६६।।

नाट्यधर्म की चर्चा छिड़ गई है, अतः इसी सिलसिले में आकाश-भाषित को बताते हैं—

कि ब्रवीष्येविमत्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत् । श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम् ॥ ६७ ॥

ग्राकाशभाषित— ऊपर देखता हुग्रा श्रकेला ही कोई पात्र बिना किसी दूसरे के कहे-सुने ही सुनने का नाट्य करता हुग्रा जब स्वयं प्रश्नों को दुहराता है या स्वयं उसका उत्तर देता है, उसे ग्राकाशभाषित कहते हैं। बिना किसी के कुछ बोले ही क्या कह रहे हो ? इस प्रकार से प्रश्नों को करके उसका उत्तर भी कुछ मन से बनाकर फिर कुछ बोलता है। इस प्रकार का कम इसमें जारी रखता है, इसी को ग्राकाशभाषित कहते हैं।।६७।।

कुछ लोगों ने ऊपर बताए हुए नाट्य-धर्मों के साथ-साथ कुछ और भी नाट्य-धर्मों को बताया है, पर वे हमारी दृष्टि में नाट्य-धर्म के भीतर नहीं ग्रा सकते क्योंकि एक तो वे ग्रभारतीय हैं, (भरत मुनि के कहे हुए नहीं हैं) उनकी केवल नामावली में ही प्रसिद्धि है। दूसरे उनमें के ग्रधिकांश देश भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ग्रतः इनको नाट्य का धर्म न मानना ही उचित समभकर इनके लक्षण ग्रादि का प्रदर्शन नहीं किया गया है।

इत्याद्यशेषिमह वस्तुविभेद जातं रामायरादि च विभाव्य बृहत्कथां च । ग्रासूत्रयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्या-च्चित्रां कथामुचितचारुवचःप्रपञ्चैः ॥ ६८ ॥ १४० दशरूपक

रामायण और वृहद् कथा के देखने और उसके ऊपर सूक्ष्म विचार करने से वस्तु के अनिगत भेद दिखाई देते हैं, ग्रतः नाट्य-प्राणेता के लिए यह उचित है कि वह उन वस्तुओं को नेता और रस के श्रनुकूल सुन्दर वचन रचना-चातुरी से सजाकर विचित्र-विचित्र कथाओं का प्राणयन करे ॥६८॥

धनंजयकृत दशरूपक का प्रथम प्रकाश समाप्त ।

वस्तु वर्णनीय विषय को कहते हैं, उसके अनेक भेद होते हैं। (यह वान पहले बताई जा चुकी है) वृहत् कथा की चर्चा कारिका में ग्राई है वह गुणाद्य द्वारा निर्मित है । नाट्य-प्रणेताग्रों को उस वृहत् कथा ग्रौर रामायण श्रादि का सम्यक् रूप से अध्ययन करके तब लेखनी का संचालन करना चाहिए । नेता ग्रौर रस के बारे में ग्रागे के प्रकरणों में बताया जाएगा । उसका भी समुचित ज्ञान नाटककार के लिए आवश्यक है । कथा का अर्थ आख्यायिका समभना चाहिए। ये आख्यायिकाएँ सुन्दरता ग्रीर विचित्रता से भरी होनी चाहिएँ। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रत्यकर मुन्दर-मुन्दर वचन रचना-चानुरी के द्वारा कथा को विस्तार के साथ वर्णन करना चाहिए । जैसे 'मुद्राराक्षस' नाटक की मूलकथा स्रति ग्रन्प रही, पर कवि ने अपनी वचन रचना-चातुरी के ढ़ारा कथा को इतना विस्तार दिया। वृहत् कथा में मुदाराक्षम की मूलकथा केवल इतनी ही रही-"चाणक्य नामक ब्राह्मण ने शकटाल के घर में कुछ गुप्त कियास्रों का सम्पादन कर राजा को उसके पुत्रों के साथ मार डाला स्रौर इसके बाद जब योगानद का केवल नाम मात्र ही शेष रह गया, उस समय नद के पहले लड़के चन्द्रग्प्त को उस महापराक्रमञाली चाणक्य ने राजा वनाया। ' इस प्रकार मुद्राराक्षस की कथा वृहद् कथा में केवल मुचित-भर कर दी गई थी और इसी सूचनामात्र कथा के आधार पर 'मुद्रा-राक्षम' नाटक की रचना हुई । इसी प्रकार रामायण में कथित राम-कथा को भी जानना चाहिए।

विष्णुपुत्र धनिककृत 'दशरूपात्रलोक' व्याख्या का प्रथम प्रकाश समाप्त ।

रूपकों का आपस में एक-दूसरे से क्या भेद है, इसकी जानकारी के लिए वस्तु के भेदों का प्रतिपादन करके अब नायक के भेद बतलाते हैं:—

नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥१॥ बुद्ध् युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । शूरो हढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षश्च धार्मिकः ॥२॥

नेता; विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, त्रियंवद, रक्तलोक शुचि, वाम्मी, रूढवंश, स्थिर, युवा, बुद्धिमान्, प्रज्ञावान्, स्मृति-सम्पन्न, उत्साही, कलावान्, शास्त्रचक्षु, ग्रात्म-सम्मानी, शूर, हद्द, तेजस्वी ग्रीर धार्मिक होना चाहिए।१-२॥

 नेता अर्थात् नायक विनयादि गुणों से सम्पन्न होता है। उसमें विनीत को बतलाने हैं। जैसे 'वीरचरित' नाटक में—

धनुष के टूटने से प्रकृषित परशुराम के प्रति रामचन्द्र कह रहे हैं— "हे देव, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा जिनके पूज्य चरणों की उपासना की जाती है, ऐसे आप, विद्या और तपस्यारूपी अनुष्ठानों के समुद्र तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने यदि अज्ञानतावश दैवात् आपका कोई अपराध भी कर दिया हो तो क्षमा प्रदान करें। हे नाथ, प्रसन्न होइए, अपने द्वारा किये गए अपराधों के प्रति क्षमायाचना के लिए मैं करबद्ध प्रार्थी हूं।"

२. देखने में जो प्रिय लगे उसको मधुर कहते हैं। जैसे वहीं पर— परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं— 'हे राम, अपने शरीर के १४२ दशरूपक

ग्रनुकूल ही नेत्रों की मनोहरता को धारण करने याले तथा तर्क ग्रौर कल्पना में भी न ग्रा सकने वाले श्रेष्ठ रमणीय गुणों से सुशोभित तुम सब प्रकार से मेरे ग्रन्तः करण में विद्यमान हो।"

३. ग्रपने मर्वस्व का दान देने वाले को त्यागी कहते हैं। जैसे-

'कर्ण ने अपनी त्वचा को, शिवि ने अपने मांस को, जीभूतवाहन ने अपने प्राण को, तथा दथीचि ने अपनी अस्थियों को परोपकारार्थ दे दिया है। बात ठीक ही है, महान् पुरुषों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं होती।

४. शीश्रता के साथ कार्य करने वाले को दक्ष कहते हैं। जैसे 'महाबीर चरित' में—

"जैसे हाथी का बच्चा अपनी मूंड से पत्थर के टुकड़ों को अनायास ही (बिना परिश्रम के) शीझता के साथ फेंक दे, उसी प्रकार बत्स राम ने देवताओं के तेज से बड़े हुए, शिवजी के धनुप को बिना परिश्रम के ही भट से उठा लिया, उठाने के साथ ही धनुप की प्रत्यंचा जोर की आवाज करती हुई चढ़ गई और वह धनुप टूट गया। धनुप की प्रत्यंचा के चढ़ने और धनुप के टूटने में इतनी शीझता हुई कि लोगों ने आरंद कुछ न देखकर केवल राम के सामने हजारों वज्र के गिरने के समान भयंकर शब्द निकल रहा है, इतना मात्र ही देखा।"

इ. प्रिय बोलने वाले को प्रियंवद कहते हैं । जैसे वहीं पर ग्रथीत्
 उसी नाटक में—

रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं— "हे सत्य, ब्रह्मज्ञान ग्रौर तपस्या के निधि, भगवन्! ग्रापके ग्रन्दर कौनसी ऐसी बात है जो लोकोत्तर न हो? ग्रथीत् ग्रापकी प्रत्येक बात ही लोकोत्तर है। देखिए, ग्रापका जन्म महिंप जमदिश्न से हुग्रा, ग्रापके गुरु प्रसिद्ध धनुर्धारी भगवान् शंकर ठहरे, ग्रौर ग्रापमें जितना पराक्रम है वह वाणी का विषय नहीं हो सकता, ग्रथीत् ग्रापमें इतने ग्रिथिक ग्रौर लोकोत्तर पराक्रम विद्यमान हैं जिनके वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। इस

प्रकार का श्रलौकिक पराक्रम निश्चय ही श्रापके कार्यों से व्यक्त है। श्रापके त्याग के बारे में क्या कहना, श्रापने सातों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी को बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों को दान दे दिया।"

उ. रक्तलोक—(ग्रर्थात् सबका प्रिय होना) जैसे वहीं पर—

श्रयोध्या की प्रजाएं महाराज दशरथ से कह रही हैं—''हे महाराज, वेदत्रयी के रक्षा करने वाले श्रापके पुत्र जो रामचन्द्र हैं वे श्रापकी कृपा से राजगद्दी पर सुशोभित हो गए, उनके ऐसे राजा को पाकर हम लोगों की सारी श्रभिलाषाएँ श्रौर मनोरथ पूरे हो गए, श्रतः हम लोग श्रानंद के साथ विचर रहे हैं।''

इसी प्रकार श्रुचि म्रादि का भी उदाहरण दिया जा सकता है।

द. शुचि (शौच) — मानसिक पवित्रता से काम आदि दोषों को दबा देने का नाम शौच (शुचि) है। जैसे 'रघुवंश' महाकाव्य में —

"हे गुभे, तुम कौन हो तथा किसकी प्रेयसी हो ? और इस अर्थरात्रि के समय एकान्त में मेरे पास किस मनोरथ से आई हुई हो ? पर हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर इस बात पर घ्यान रखकर देना कि रघुवंशियों का मन पराई स्त्री से विमुख रहने वाले स्वभाव का होता है।"

बाग्मी—भट से युक्तियुक्त बात करने वाले को वाग्मी कहते
 हैं।

जैसे 'हनुमन्नाटक' में रामचन्द्र परशुराम से कह रहे हैं—"हे परशु-रामजी, धनुष के टूटने के पहले मुभे अपनी भुजाओं का भी बल मालूम न था। साथ ही मुभे यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान् शंकर का धनुष इतनी लिघमावाला है कि छूने मात्र से टूट जाएगा। उपर्युक्त दोनों वातों के ज्ञान का न होना ही मात्र मेरा दोप है, अतः आप मेरी चप-लता को क्षमा करें। बालकों द्वारा किया गया अनुचित कर्म भी गुरुजनों के लिए आनंदप्रद ही होता है।"

रुढ़ रूढ़वंश — उच्चकुल को रूढ़वंश कहते हैं।
 जैसे कोई राजा दशरथ से कहता है—

'मूर्य वंश के क्षत्रिय कुल में संतान रूपी मल्ली (वेला का फूल) पुष्प की न मुरक्षाई हुई माला के समान जो ग्रापने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चार पुत्रों को पैदा किया है, उनमें प्रथम, ताड़कारूपी काल-रात्रि के लिए प्रभात के समान, तथा सुचरित कथा रूपी कदली के मूलकंद के समान जो ये राम हैं, ये ग्रपने गुणों से सबसे बढ़कर हैं ग्रीर इनके गुणों की कोई सीमा नहीं है।"

- ११. स्थिर—वाणी, मन और किया ग्रादि से जो ग्रचंचल हो उसे स्थिर कहते हैं। जैसे 'महावीरचरित' नाटक में परशुराम द्वारा दिये गए घनुप को चढ़ाकर रामचन्द्र कहते हैं— "हे मुनि, गुरुजन के ग्रनादर के कारण मुफे भले ही प्रायदिचत्त करना पड़े, इसकी मुफे कोई चिन्ता नहीं, पर इस प्रकार से ग्रथीत् ग्राप पर दया करके धनुप का चढ़ाना निष्फल कर दूँ ग्रीर शस्त्र ग्रहणरूपी महाव्रत को दूषित कर दूँ ऐसा मुफसे कदापि नहीं हो सकता।" ग्रथवा जैसे 'भर्तृ हरि शतक' में— "किव कहता है कि इस संसार में तीन ही प्रकार के पुरुप पाए जाते हैं— (१) नीच, (२) मध्यम और (३) उत्तम। इसमें नीच या ग्रधम पुरुष का यही लक्षण है कि वह विघ्नों के भय से किसी काम को शुरू ही नहीं करता। मध्यम पुरुष कार्यों को ग्रारम्भ तो ग्रवश्य करता है, पर विघ्नों के ग्रा जाने पर ग्रपने कार्य को बीच में ही छोड़कर बैठ जाता है, पर उत्तम पुरुष की यह विशेषता होती है कि वह विघ्नों के बार-बार प्रहार के बावजूद भी जब तक कार्य पूर्णरूपेण समाप्त नहीं हो जाता तब तक करता रहता है।"
- १२. युवा—युवा अवस्था तो प्रसिद्ध ही है। बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। वहीं बुद्धि विशेष रूप से ग्रहण की जाने पर प्रज्ञा कहलाती है। जैसे 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में—

"मैं जो-जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब वह ग्रौर सुन्दरता के साथ करके दिखाने लगती है तो ऐसा जान पड़ता है मानो वह उलटे मुक्ते ही सिखला रही है।" ग्रौर सब तो स्पष्ट ही है।

नेता के साधारण गुणों के बतला चुकने के बाद अब उनके विशेष

गुणों को बतलाया जा रहा है-

विशेष गुणों की दृष्टि से नेता के चार भेद होते हैं : १. धीरललित, २. धीरशान्त, ३. धीरोट्टात, ४. धीरोद्धत ।

जिस कम से ये ऊपर के चारों भेद बताये गए हैं उसी कम से इनके लक्षण और उदाहरण भी दिए जाते हैं—

धीरललित

भेदैः चतुर्घा लिलतकान्तोदात्तोद्धतैरयम् । निदिचन्तो घीरलितः कलातकः सुखी मृदुः ॥३॥ धीरलित नायक विश्विन्त होता है, कलाग्रों में उसकी आसित रहती है। वह सुखी तथा मृदु स्वभाव का होता है ॥३॥

धीरललित नायक राज्य का सारा भार अपने योग्य मिन्त्रयों को सौंपकर चिन्तारहित रहता है। किसी प्रकार की चिन्ता आदि के न रहने से गीत आदि कलाओं तथा भोगविलास में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें प्रृंगार की प्रधानता रहती है। वह कोमल स्वभाव तथा उत्तम पराक्रम वाला होता है, इसी से उसे मृदु अर्थात् मधुर स्वभाववाला कहते हैं। जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में महाराज उदयन अपने प्रिय मित्र विदूपक से प्रसन्नता के माध कह रहे हैं—

'शत्रु ग्रच्छी तरह से जीते जा चुके हैं, ऐसा राज्य है। राज्य-संचा-लन का समस्त भार योग्य सचिव को सौंप दिया गया है। ग्रच्छी तरह से पालन होने तथा रोग ग्रादि के ग्रभाव में प्रजा-वर्ग प्रमन्त है। महा-राज प्रयोत की पुत्री प्रियतमा वासवदत्ता पान ही है। वमन्त का उन्मादक समय है तथा प्रिय मित्र, तुम भी विद्यमान ही हो। इस प्रकार चारों तरफ ग्रानन्द-ही-ग्रानन्द है, ग्रव ऐसी परिन्थित में मदन-महोत्मव अपनी इच्छा के श्रमुकूल पूर्ण वृद्धि को प्राप्त करे। उपर्यु क्त बातों से ऐसा लगता है मानो हमारा ही महान् उत्सव मनाया जा रहा है।" **धीरशान्त** 

### सामान्यगुरायुक्तस्तु घीरशान्तो द्विजादिकः ।

धीरशान्त नायक सामान्य गुर्णों से युक्त होता है। इसके पात्र द्विज आदि (ब्राह्मरण, मन्त्री, बैंश्य) होते हैं।

नेता के विनीत ग्रादि जो साधारण गुण हैं उससे युक्त होते हुए धीरशान्त द्विजादिक (ब्राह्मण, मन्त्री, विणक्) ही होते हैं, यह जो वात बताई गई है इससे ग्रन्थकार को धीरशान्त नायक रूप में प्रकरण का ही नायक विवक्षित है ऐसा प्रतीत होता है। इसी से ब्राह्मण ग्रादि में धीरलित नायक की निश्चिन्तता ग्रादि गुणों के रहने की सम्भावना रहते हुए भी उसको धीरशान्त ही माना जाता है, धीरलित नहीं। जैसे मालतीमाधव श्रीर मृच्छकटिक ग्रादि प्रकरणों में माधव ग्रीर चारदत्त ग्रादि धीरशान्त ही माने जाते हैं। मालतीमाधव प्रकरण में कामन्दकी मालती से माधव का परिचय देती हुई कहती है—

"जैसे मुन्दर गुण से युक्त देदीप्यमान किरणों तथा कलाग्रों वाला श्रौर नेत्रधारियों के ग्रानन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदयगिरि पर्वत से उदय लेता है, ठीक उसी प्रकार ऊपर कहे हुए गुणों वाला यह माधव भी ग्रपने श्रेष्ठ कुल से उत्पन्त हुग्रा है।"

प्रथवा जैसे 'मृच्छकटिक' नाटक में बध्य स्थान में चाण्डालों द्वारा ने जाए जाते हुए चारुदत्त का दु:सी होकर यह कथन—

'ग्रनेक यज्ञों से पिवत्र मेरा कुल जो पहले यज्ञ-प्रभृति सभाग्रों में

सत्यनारायण किवरत्न का पद्यानुवाद—
प्रगटित गुन द्युति सुन्दर महान,
ग्रिति मंजु मनोहर कलावान।
उदयो इक यह जगहग ग्रनन्द,
तिह उदयाचन सों वालचन्दः।

वेद-घ्वनि से प्रकाशित होता था वही मेरा कुल मेरे मरण-काल में नीच मनुष्यों के द्वारा निन्दनीय कर्मों से जोड़कर घोषित किया जा रहा है।'

#### धीरोदात्त

महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः ॥४॥ स्थिरो निगूढाहंकारो घीरोदात्तो दृढव्रतः ।

घीरोदात्त नायक महापराक्रमशाली, ग्रत्यन्त गम्भीर, क्षमावान्, ग्रपनी प्रशंसा स्वयं न करनेवाला, स्थिर, ग्रव्यक्त ग्रहंकारवाला, हढ़व्रती ग्रादि गुर्हों से युक्त होता है ॥४॥

जिसका अन्तःकरण शोक, क्रोध आदि से पराजित (दबता) नहीं होता उसे महापराक्रमशाली (महासत्त्व) कहते हैं। जिसके कार्य विनय और नम्नता से युक्त हुआ करते हैं उसे अव्यक्त अहंकारवाला कहा जाता है। हढ़व्रत कहने का भाव यह है कि वह जिस कार्य में हाथ डाल देता है उसका अन्त तक निर्वाह करता है।

धीरोदात्त नायक का उदाहरण 'नागानंद' नाम की नाटिका में—
(जीवमूतबाहन गरुड़ को सम्बोधित करके कहते हैं—) "हे गरुड़, मेरे
दारीर में ग्रभी मांस विद्यमान है क्योंिक धमिनयों में रक्त का संचार
ज्यों-का-त्यों पूर्ववत् ही है ग्रीर ग्राप ग्रभी तृप्त नहीं दीख पड़ते हैं। फिर
ऐसी कौनमी वात ग्रा उपस्थित हुई है जिसके कारण तुम मांस-भक्षण
से विरत हो गए हो?" ग्रीर भी—(रामचन्द्र के बारे में कोई कह रहा
है कि) "जब रधुकुलितलक राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया
तब ग्रीर जब पिता द्वारा चौदह वर्ष का बनवास सुनाया गया तब, इन
दोनों संवादों के सुनने के समय उनके मुख पर जरा भी प्रसन्नता या
दु:ख के चिह्न नहीं दिखाई दिए।"

पहले नेता के सामान्य गुणों में जिन गुणों को गिनाया गया है उनमें के कई-एक विशेष भेदों में भी आ गए हैं। विशेष भेदों में इनको १४८ दशरूपक

पुनः गिनाए जाने का भाव यही है कि इन गुणों की ग्रधिकता विशेष भेदों में ग्रावश्यक है।

#### शास्त्रार्थ

पूर्वपक्ष—नागानंद के नायक जीमूतबाहन को धीरोदात्त नायक क्यों माना जाता है ? श्रौदात्य का ग्रर्थ सर्वोत्कृष्टत्व होता है जोि कि विजय की इच्छा रखने वाले विजेता में ही पैदा होता है श्रौर रहता है। नागानंद में किव ने जीमूतबाहन को विजय की इच्छा से पराङ्मुख वृत्ति वाले कायर की तरह चित्रित किया है। ग्रतः जीमूतबाहन को धीरो-दात्त नायक मानना ठीक नहीं है, जैसे, जीमूतबाहन सोच रहे हैं—

पिताजी के सामने जमीन पर खड़े रहने में जो आनंद आता है वैना आनंद भला कहीं सिंहासन पर आस्ढ़ होने पर मिल सकता है? [अर्थात् कभी नहीं मिल सकता]; पिताजी की शुश्रूषा करते समय उनके चरणों को दवाने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह भला राज्य से कहीं मिल सकती है? उनके जठन खाने में जो संतोप मिलता है उसके सामने तीनों लोकों का भोग किस गणना में? अतः पिताजी से त्यकत इस राज्य का संचालन केवल आयास मात्र ही है। और भी— "पिताजी की सेवा करने के लिए मैं अपने वंश-परम्परागत राज्य को छोड़कर अभी बन जा रहा हूँ।" इत्यादि बातों से जीमूतवाहन धीरोदात्त नहीं अपितु धीरशांत नायक टहरते हैं, क्योंक उनके अन्दर परम कार्रणकता और शम की प्रधानना दीख पडती है।

इस नाटिका के रचयिता ने जीमूतबाहन को धीरशांत नायक चित्रित करते हुए एक बहुत बड़ा दोष ला दिया है, वह यह है कि उम प्रकार के राज्य-सुख ब्रादि की अभिलाषा न रखने वाले शांत-प्रकृति नायक के साथ बीच-बीच में मलयवती का मादकता से भरा हुम्रा अनु-राग चित्रण प्रस्तुत करना। नाटिका में इस प्रकार के धीरशांत नायक के साथ मलयवती के अनुराग का वर्णन अनुचित है। पहले बताया गया है कि घीरशांत नायक ब्राह्मण, वैश्य ग्रीर मन्त्री ही हो सकते हैं, क्षत्रिय या राजा नहीं। यह भी बताना ठीक नहीं है। किसी चीज की परिभाषा बना देने मात्र से वास्तविकता से ग्रांख नहीं मूंदी जा सकती।

यह वात बिलकुल ही ग़लत है कि राजा और क्षत्रिय होने से कोई धीरशांत नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतबाहन आदि का व्यवहार वस्तुतः शांतता को ही प्रकट करता है, अतः इनको धीर-शांत मानना ही युक्तिसंगत है, धीरोदात्त मानना नहीं।

उत्तर पक्ष — ग्रीदात्य की परिभाषा सर्वोत्कृष्ट होना बताकर यह जो कहा गया कि उसका लक्षण जीमूतबाहन में नहीं जाता है, सो टीक नहीं है। विजय की इच्छा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती। उसके ग्रनेक भेद होते हैं। केवल शत्रु को जीतकर उसके धन ग्रादि का ग्रहण करने वाला ही विजेता नहीं कहलाता। क्योंकि केवल इस प्रकार के ही व्यक्ति को विजेता कहें तब तो इस प्रकार से गहित मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति भी विजेता कहा जाने लगेगा। इसलिए विजिगीपु (विजयेच्छु) का यह लक्षण करना उचित है कि जो ग्रपने शौर्य ग्रादि किसी गुण से सबका ग्रतिकमण करके सर्वोत्कृष्ट हो, उसे विजिगीपु या विजेता कहते हैं।

मर्यादापुरुपोत्तम राम ने रावण पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त करने पर उन्हें द्रव्य ग्रादि तथा यश की प्राप्ति हुई। ग्रतः "येनकेनप्रका-रेण शत्रु की परास्त कर धन प्राप्त कर लेना ही विजिगीपुता है" यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि राम ने रावण पर जो चढ़ाई की और युद्ध में परास्त कर उसका वध किया, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की रक्षा के लिए दुष्ट को दण्ड देना रहा। इसी हेतु वे इस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर जो भूमि ग्रादि की प्राप्ति हुई वह तो विना किसी विघ्न-बाधा और बिना किसी प्रयत्न के यों ही मिल गई। भूमि ग्रादि की प्राप्ति के लिए वे युद्ध में प्रवृत्त कदािप नहीं हुए थे। प्रकृत प्रसंग में जीमृतवाहन ग्रपने प्राणों तक से दूसरे के उपकार में लग जाने के कारण विश्व का अतिक्रमण कर जाते हैं, अतः वे सर्वोत्कृष्ट उदात्त गुण वाले हैं।

"तिष्ठन् भाति पितुः पुरो भुवि यथा " "पिताजी के सामने जमीन पर खड़े रहने में जो ग्रानंद ग्राता है वह सिंहासन पर ग्रासीन रहने में कहाँ ?" इत्यादि उदाहरण में विषयपराङ्मुखता देख जीमूतबाहन पर जो कायरता का ग्रारोप किया जाता है सो ठीक नहीं है, क्योंकि कृपणता ग्रीर कायरता का कारण जो सुख की प्राप्ति रूप तृष्णा है उससे तटस्थ रहना, उसकी इच्छा न रखना ही ग्रसली विजिगीषुता की पहचान है।

विजेता (विजिगीषु) कैसे हुआ करते हैं और उनका कार्य किस प्रकार का हुआ करता है, इसके बारे में बताया भी गया है—

"विजिगीपु पुरुष ग्रपनी सुख की ग्रिभिलापा न रखते हुए दूसरे के उपकार के लिए ही कष्ट सहते रहते हैं। [ग्रथवा यों कह सकते हैं कि उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या ही इस प्रकार की रहती है।] वृक्ष ग्रपने सिर पर सूर्य के तीव्र संताप को सहते हुए भी सूर्य-किरणों से संतप्त ग्रन्य जन के परिताप को, जो उसकी छाया का ग्राश्रयण करते हैं, निश्चय ही शांत करता रहता है।" इत्यादि उदाहरणों से विजिगीपुता किसे कहते हैं यह बात साफ हो जाती है।

शांत विरोधी रस का श्राश्रय करके रहनेवाला मलयवती का अनुराग, नायक में शांतता का अभाव ही बतलाता है। शांत का अर्थ होता है अहंकार का न रहना, जो कि ब्राह्मण आदि के ही अन्दर पाया जाता है। लक्षण में भूठमूठ की अवास्तविक बातें नहीं हैं बल्कि ब्राह्मण स्वभाव से ही अहंकार रहित होता है ऐसी वस्तुस्थिति है। बुद्ध और जीमूतबाहन में एक ही ऐसी कारुणिकता के रहते हुए भी सकाम और निष्काम होने से आपस में भेद है। अतः जीमूतबाहन को धीरो-दात्त नायक मानना ही सर्वथा उचित है।

# दर्पमात्सर्यभूषिष्ठो मायाछद्मपरायगः ।।५।। धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलक्चण्डो विकत्थनः ।

धीरोद्धत नायक—इसके अन्दर मात्सर्य की प्रचुरता रहती है; माया और छद्म में रत रहता है; अहंकारी, चंचल, कोधी तथा अपनी प्रशंसा करनेवाला होता है ॥४॥

शौर्य (पराक्रम) ग्रादि के मद को दर्प कहते हैं। दूसरे के पराक्रम ग्रादि ग्रसहनता को मात्सर्य कहते हैं। मन्त्र की सामर्थ्य से अविद्यमान वस्तु के प्रकाशन को माया कहते हैं। वंचना मात्र को छद्म कहते हैं। चल का ग्रथं है ग्रस्थिरता ग्रौर चंचलता। जैसे परगुरामजी की उक्ति 'कैलासोद्धार' ग्रादि। ग्रौर जैसे रावण का यह कथन—''त्रैलोक्य के ऐस्वर्य की लक्ष्मी को धारण करनेवाली भुजाग्रों वाला में" ग्रादि।

जैसे बछड़ा बाल्यकाल में बत्स, युवाकाल में वृपभ और ढलती के समय में महोक्ष कहलाता है, अर्थात् एक ही बैल तीन अवस्थाओं में कमशः परिणत होता है, वैसे ही अपने-अपने गुणों से युक्त धीरोदात्त आदि अवस्थाएं भी एक ही व्यक्ति में आ सकती हैं। इनकी स्थित बाह्मण आदि जाति की तरह नहीं है। अगर जाति आदि की तरह इनकी स्थित मानेंगे तो फिर महाकवियों के प्रबन्धों में धीरलित, धीरोदात्त इत्यादि विरुद्ध अनेक रूपों का प्रतिपादन असंगत हो जाएगा, क्योंकि जाति तो नष्ट होने वाली वस्तु है नहीं, वह तो अपरिवर्तनशील वस्तु है। महाकवि भवभूति ने भी तो एक ही परशुराम को रावण के प्रति सन्देश भेजते हुए—"भाई, बाह्मणों का अतिकमण नहीं करोंगे तो तुम्हारा ही भला होगा और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर मित्र परशुराम से तुम्हारी अनवन हो जाएगी।" इत्यादि से रावण के प्रति धीरोदात्त रूप में और फिर आगे चलकर 'कैलासोद्धार' आदि के द्वारा पहले धीरोद्धत के रूप में तथा फिर "ब्राह्मण जाति बड़ी ही पवित्र होती है" इत्यादि के द्वारा धीरशान्त रूप में चित्रित किया है।

प्रश्न-क्या नायक में अवस्थान्तर का लाना उचित है ?

उत्तर—प्रधान नायक को छोड़कर उसके श्रङ्गभूत नायक तथा प्रतिनायकों में एक ग्रवस्था के बाद दूसरी श्रवस्था का होना श्रनुचित नहीं है। क्योंकि ग्रंगभूत नायकों में प्रधान नायक की तरह महापरा-कम ग्रादि की कोई खास ब्यवस्था नहीं है।

किसी एक प्रवन्य में प्रधान नायक राम ग्रादि में पूर्व-कथित चार ग्रवस्थाओं में से किसी एक को लेकर कुछ दूर चलने के बाद दूसरी ग्रवस्था का ग्रहण श्रनुचित है। ग्रन्थकारों ने इस प्रकार का श्रनुचित निंदतीय कर्म किया है। उदाहरणार्थ राम को धीरोदात नायक के एप में ग्रहण करके भी बालि का छिपकर वय कराके उन्हें धीरोद्धत नायक के पद पर भी प्रतिष्ठित किया गया है। छिपकर वथ करने से महापराक्रम का श्रभाव व्यक्त हो जाता है और मात्सर्य की प्रधानता श्रा जाती है जोकि धीरोद्धत नायक का प्रधान गुण हुआ करता है।

ग्रागे शृंगारिक चेप्टाग्रों को ध्यान में रखकर नायक की दक्षिण, ग्रादि चार ग्रवस्थाएं विणित हैं। इनमें एक के बाद दूसरी का ग्राना ग्रनुचित नहीं माना जाता. क्योंकि ये ग्रवस्थाएँ प्रायः सापेक्ष रहती हैं। उदाहरणार्थ पहली नायिका की ग्रेपेक्षा दूसरी नायिका में नायक के चित्त के खिच जाने से एक ग्रवस्था का दूसरी के प्रति सापेक्ष होने से जिस ग्रवस्था को ग्रहण किया गया उसको छोड़ भी दिया जाए तो कोई हुई नहीं है, क्योंकि वे ग्रापस में ग्रंगागि भाव सम्बन्ध रहने से एक-दूसरे की विरोधी नहीं हो सकतीं, ग्रतः इनमें कोई विरोध नहीं है।

स दक्षिराः ज्ञाठो घृष्टः पूर्वा प्रत्यन्यया हृतः ॥६॥

पहली नायिका के रहते दूसरी नायिका के प्रति नायक के चित्त के खिच जाने से उसकी दक्षिण, शठ, घृष्ट, ये तीन श्रवस्थाएँ होती हैं। इस प्रकार इन तीन अवस्थाओं और आगे बताए जाने वाली एक अवस्था भेद को लेकर कुल संख्या चार हो जातो है।।।।

नायक की पहले चार घीरलित, घीरशान्त, घीरोदात्त, घीरोद्धत,

ये चार अवस्थाएँ बताई गई हैं ! इनमें से प्रत्येक दक्षिण, शठ, घृष्ट और अनुकूल इन भेदों से चार-चार प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से नायकों की कुल संख्या १६ होती है।

## दक्षिएोऽस्यां सहदयः

दिल एन । यक्ती पहली अर्थात् जेठी नायिका में हृदय के साथ व्यवहार करे उसे दिक्षिए। कहते हैं।

जैसे मेरा ही पद्य-(कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि) हे सजि. ''एक मेरा परिचित व्यक्ति है । वह प्रायः बड़े विश्वास के साथ मुफ्तेन कहता है कि तेरे प्रियतम का प्रेम किसी दूसरी नायिका में स्रावद हो गया है। पर उसकी बातों पर मुफे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं देखती हैं कि जब वह (मेरा पित) मुफ्ते देखता है तो प्रसन्न हो जाता है । उसका मेरेप्रति प्रेम भी बढ़ता ही हुन्ना तथा प्रतिदिन की रतिकीड़ा में अपूर्व ही विनय के साथ मिला हुआ दीख पड़ता है। इन सब वातों से उसके विषय में सन्देह करने की कोई बात ही नहीं दीख पड़ती है।" ग्रथवा जैसे दूसरा यह पद्य-(कोई नायिका ग्रपनी सखी से कहती है कि) "हे सिख, उचित तो मेरे लिए यही है कि मैं भ्रपने प्रियतम से स्नेह का नाता तोडु लू क्योंकि उसकी ऐसी अनेक हरकतें देख चुकी। यद्यपि रँगीले जी अपनी प्यारी प्रियतमा (अपने ही को कहती है) के सेवा-सत्कार में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं बल्कि पहले से (दूसरी नायिका के प्रेम-मूत्र में बँधने के पहले से) भी अधिक चादकारिता करते है, पर नारीफ यह है कि वह केवल ऊपर से दिखलावा-मात्र ही रहना है।"

## गूढविप्रियकुच्छठः ।

शठनायक — छिपे ढंग से जो दूसरी नायिका से प्रेम-व्यवहार चलाता है उसे शठ कहते हैं।

जैसे — (शठ) नायक जब ग्रपनी पूर्वा नायिका के साथ प्रेम-व्यापार में प्रवृत्त था इतने ही में उसके कान में (ग्रन्य नायिका की) करवनी की मणियों की भनभनाहट पड़ी, फिर क्या था—गाढ़ालिंगन में प्रवृत्त उसकी भुजाग्रों का बन्धन ढीला हो गया। भुज-ग्रन्थि के शिथिल हो जाने से नायिका ताड़ गई कि हजरत दूसरे में ग्रासक्त है, ग्रतः प्रकृषित हो बैठी। ग्रव नायक का माथा ठनका ग्रौर वे उसकी सखी के पास मनाने के लिए प्रार्थना करने लग गए। उनकी बातों को सुन सखी बोली—देखने में घी-मधु की तरह तथा परिणाम में विष का काम देने वाली चाटुकारितायुक्त बातों से क्या लाभ? तुम्हारे इस प्रकार के विपैले बचनों से मेरी सखी के सिर में चवकर ग्राने लगा है, ग्रव तेरी इन वातों में किसी को तनिक भी विश्वास नहीं है।

## व्यक्ताङ्गवंकृतो धृष्टो

धृष्टनायक—जिस नायक के दारीर में विकार १ स्पष्ट लक्षित होता है उसे वृष्ट कहते हैं। जैसे 'अमस्त्रातक' में—कोई नायक रात-भर परनायका से रमण करने के बाद प्रात:काल जब अपनी पहली नायिका के पास आया तो उस हरिणाक्षी ने नायक के ललाट में महावर, गले में विजायठ के चिह्न, मुख पर काजल की कालिमा, नेत्रों में ताम्बूल की ललाई आदि चिह्नों को देख प्रकोप से उत्पन्न उच्छ्वासों को अपने हाथों के लीलाकमल के भीतर समाप्त कर दिया।"

श्रब इन तीन भेदों को बताकर चौथा भेद बताते हैं— ऽनुकृलस्त्वेकनायिकः ॥७॥

श्रनुकूल नायक—केवल एक ही नायिका में जो आसक्त रहे उसे श्रनुकूल कहते हैं। जैसे 'उत्तररामचरित' में राम की उक्ति—' जो सुख श्रोर दुःख में एक रूप है श्रौर सभी श्रवस्थाश्रों में श्रनुगत है, जिसमें हृदय का विश्वास है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं हटती, जोिक विवाह से लेकर मरण-पर्यन्त, परिपक्व श्रौर उत्कृष्ट प्रेम में श्रवस्थित रहता है, दाम्पत्य का वह कल्याणमय प्रेम बड़े पुण्य से पाया जाता है।।।।।

१. विकार--- म्रन्य नायिका के साथ किए संसोग ग्रादि के चिह्न।

प्रश्न—'रत्नावली' म्रादि नाटिकाम्रों में वर्णित वत्सराज म्रादि किस म्रवस्था के नायक हैं ?

उत्तर-पहले केवल एक ही नायिका के रहने से अनुकूल और वाद में दूसरी नायिका के सा जाने से दक्षिण अवस्था के हैं।

प्रश्न—पहली नायिका वासवदत्ता से छिपकर ग्रन्य नायिका रत्ना-वली के साथ वत्सराज का प्रेम-व्यापार चलता है, ग्रतः शठ तथा रत्ना-वली के प्रेम को जब वासवदत्ता स्पष्ट देख लेती है तो धृष्ट; नायक को इन दोनों ग्रवस्थाग्रों से युक्त क्यों न माना जाए ?

उत्तर—प्रबन्ध की समाप्ति-पर्यन्त विप्रकारित्व के रहते हुए भी वत्स-राज ग्रादि का पहली नायिका वासदत्ता ग्रादि के साथ सहृदयता के साथ व्यवहार होता है, ग्रतः वे दक्षिण हैं।

प्रक्त—दक्षिण की दी हुई परिभाषा के अनुसार तो किसी का दिक्षण होना असम्भवप्राय है, क्योंकि दी हुई परिभाषा के अनुसार नई नायिका के प्रेम में आसक्त रहते हुए भी पहली नायिका के साथ उसका बर्ताव पहले ही के समान होना चाहिए। पर ऐसा होना सम्भव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दो नायिकाओं में समान प्रेम नहीं रह सकता?

उत्तर—दो नायिकाश्रों में समान प्रीति हो सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं है। महाकवियों के प्रबन्ध इस बात के साक्षी हैं—

("कोई कंचुकी कह रहा है कि) जब मैंने महाराज से यह निवेदन किया कि महाराज, कुन्तलेक्वर की दुहिता स्नान करके तैयार हैं, स्राज अंग देश के राजा की लड़की की भी पारी है, रानी कमला ने भी जुए में आज की रात को जीत लिया है, इसके अलावा आज महारानी को भी प्रसन्न करना आवश्यक ही है, ऐसी मेरी बातों को सुनकर महाराज दो-तीन घड़ी तक किंकर्तव्यविमुद्ध हो स्तव्ध-से रह गए।" इसके अलावा आचार्य भरत ने भी कहा है—

"उत्तम नायक मधुर स्वभाव का तथा त्यागी होता है। किसी वस्तु में उसकी विशेष श्रासक्ति नहीं होती। वह काम के भी वशीभूत नहीं होता, और स्त्री द्वारा अपमानित होने पर उसकी प्रवृत्ति वैराग्य की तरफ हो जाती है।"

ग्राचार्य भरत मुनि के "िकसी वस्तु में उसकी विशेष ग्रासिकत नहीं होती, वह काम के भी वशीभूत नहीं होता" इत्यादि कथनों से दिक्षण नायक का किसी एक नायिका में ग्रिविक प्रेम होने का निषेच ही होता है, ग्रतः वत्सराज ग्रादि का प्रवन्य की समाष्ति-पर्यन्त दिक्ष- णता का ही प्रतिपादन होता है।

ऊपर नायक के १६ भेद बतला चुके हैं। फिर इनमें के प्रत्येक के ज्येष्ठ. मध्यम श्रौर अधम, ये तीन-तीन भेद होते हैं श्रौर इस प्रकार से नायक के कुल ४६ भेद हुए।

ग्रब नायक के सहायकों को वतलाते हैं-

पताकानायकस्त्वन्यः पीठमदों विचक्षाः। तस्यैवानुचरो भक्तः किचिद्दनश्च तद्गुरगैः॥ ।। ।।

प्रधान नायक को अपेक्षा पताका का नायक अन्य व्यक्ति होता है जिसको पीठमर्द कहते हैं। यह विचक्षरण होता है और प्रधान नायक का अनुचर, उसका भक्त तथा उससे कुछ ही कम गुणवाला रहता है।। ८।।

पहले बताया जा चुका है कि प्रासंगिक कथा के पताका ग्रीर प्रकरी दो भेद होते हैं। उसी बताए हुए पताका के नायक की संज्ञा पीठमर्द है। पीठमर्द प्रधान कथानायक का सहायक हुग्रा करता है, जैसे मालती-माथव नामक प्रकरण में मकरन्द ग्रीर रामायण में सुग्रीव। ग्रब नायक के ग्रन्य सहायकों को बताते हैं—

नायक के सहायक विट ग्रौर विदूषक हुग्रा करते हैं। विट एक त्रिद्या का पण्डित होता है। हैंमाने वाले पात्र को विदूषक कहने हैं।

एकविद्यो विटश्चान्यो हास्यकृच्च विदूषक: । नायक के उपयोग में आनेवाली गीत श्रादि विद्याश्रों में से जो किसी

एक विद्या का ज्ञाता होता है उसे विट कहते हैं। नायक के हँसाने के प्रयत्न करने वाले को विदूषक कहते हैं।

यह ग्रपनी आकृति ग्रीर विकृति (विचित्र-विचित्र वेशभूषा, बोल-चाल ग्रादि) के द्वारा हँसाने का प्रयत्न करता है। 'नागानन्द' नाटिका में शेखरक विट है। विदूषक के उदाहरण की कोई ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि वह प्रायः हरेक रूपक में ग्राता है। ग्रतः प्रसिद्ध है।

ग्रब प्रतिनायक का लक्षण देते हैं--

लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पाषकृद्य्यसनी रिपुः ॥६॥

प्रतिनायक—यह लुब्ध, घीरोद्धत्त, स्तब्ध, पाप करनेवाला तथा ध्यसनी और नायक का शत्रु हुम्रा करता है। उसका उदाहरण राम (नायक) का रावण म्रौर युधिष्ठिर (नायक) का दुर्योधन है।। १।।

इसके बाद नायक के सात्त्विक गुणों को बताते हैं--

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं धैर्यतेजसी । लिलतौदार्यमित्यष्टौ सत्त्वजाः पौरुषा गुरुगः ॥१०॥

शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, स्थैर्य, तेज, ललित, ग्रौदार्य, ये आठ नायक के सात्त्विक गुरा हैं ॥ १०॥

नीचे घृरगाऽधिके स्पर्धा शोभायां शौर्यदक्षते ।

शोभा—नीच के प्रति घृगा, ग्रधिक गुगावाले के साथ स्पर्धा, शौर्य-शोभा, शौर्य-दक्षता, इनको शोभा कहते हैं।

नीच के प्रति घणा, जैसे 'महावीरचरित' में--

"ताड़का के भयंकर उछल-कूद ग्रादि उत्पातों के होने पर उसके मारने के लिए नियुक्त रामचन्द्र तनिक भी भयभीत न हो सके।"

ग्रविक गुणवाले के साथ **स्पर्धा** का उदाहरण—

"हिमालय के उस प्रदेश में जहाँ शिवजी और अर्जुन का युद्ध हुया था, मैं महाराज के साथ गया और उनको बताया कि महाराज, यह सामने दिखाई देनेवाली वही भूमि है जहाँ किरात वेषवारी भगवान् १५८ दशरूपक

शंकर के मस्तक पर अर्जुन ने प्रकुपित होकर वेग के साथ अपने बाणों का प्रहार किया था। मेरे इस कथन के श्रवण-मात्र से ही महाराज अपनी दोनों भुजाओं को धीरे-धीरे घुमाने लगे।"

भौमंशोभा का उदाहरण, जैसे मेरा ही पद्य—रणस्थल में घायल वीर योद्धा का वर्णन—"वह इतना घायल हो गया है कि उसका शरीर वर्णों से भर गया है, शस्त्र चुभे हुए हैं, उत्साह के कारण उत्पन्न रोमांच ही कवच का काम दे रहे हैं, वाहर निकली हुई श्रंत- इियों ने उसके पैर को बाँघ रखा है जिससे पैर को श्रागे बढ़ाने में असमर्थ है, इतने पर भी जब होश में श्राता है तो लड़ने के लिए श्रागे बढ़ता है, उसके ऐसे कर्मों से उसके पक्ष के घायलों में उत्साह तथा सबु-पक्षी योद्धाश्रों में सन्तर्जन पैदा हो रहा है। इस प्रकार भयानक रण हपी खम्भे के लिए पताका के सदृश सुशोभित होने वाला जयश्री का धाम वह वीर धन्य ही है।

दक्षशोमा का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' के इस पद्य में-

"राम ने सहस्र बजों से भी कठोर तथा त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर के उस धनुष को जिसने कि देव-तेज से काफ़ी गुस्ता को प्राप्त कर लिया था, भट से उठाकर वैसे ही तोड़ डाला, जैसे पर्वत-श्रृंग पर खड़ा तीव्र शक्तिसम्पन्न गजशावक अपनी भुजाओं से वृक्षों को तोड़ डालता है।"

गतिः सर्धर्या दृष्टिश्च विलासे सस्मितं वचः ॥११॥ विलास—विलास में नायक की गति ग्रौर दृष्टि में धीरता रहती है तथा उसका वचन मुस्कराहट लिए होता है॥ ११॥

जैसे—"इस बालक की चाल श्रौर चितवन बया ही शूरता से भरी हुई है! जब यह देखता है तो ऐसा लगता है मानो विब्ब के सारे पराक्रम को इसने तृणवत् कर दिया है ग्रौर जब यह ग्रहहड़पन लिए हुए धीरता के साथ चलता है तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी नीचे धंमी जा रही है। यद्यपि ग्रभी यह छोटा ही है पर पर्वत के समान गुक्ता के घारण करने के कारण ऐसा लगता है मानों साक्षात् वीर रस हो, अथवा दर्प का मूर्तिमान रूप हो।"

## इलक्ष्णो विकारो माघुर्यं संक्षोभे सुमहत्यि ।

माधुर्य---महान् संक्षोभ रहते हुए भी अर्थात् महान् विकार पैदा करने वाले कारणों के रहते भी मधुर विकार होने का नाम माधुर्य है।

"मर्यादापुरुषोत्तम राम हास्य लिये हुए प्रसन्नतावश रोमाञ्चित ग्रपने मुखकमल को हायी के बच्चे के दाँत की शोभा को चुराने वाले सीता के स्वच्छ कपोलों में बार-बार देख रहे हैं। साथ ही राक्षसों की सेना की कलकल व्यक्ति को सुनते हुए ग्रपनी जटाग्रों की गाँठ को कस रहे हैं।"

### गाम्भीयं यत्प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते ॥१२॥

गाम्भीयं — जिसके प्रभाव से विकार लक्षित न हो सके उसे गाम्भीयं कहते हैं । १२॥

माधुर्य ग्रौर गांभीर्य में ग्रन्तर यह है कि एक (माधुर्य) में मधुरता से युक्त विकार लक्षित होता है, दूसरे (गांभीर्य) में बिलकुल दिलाई नहीं पड़ता। जैसे — ग्राहूतस्याभिषेकाय इसका ग्रर्थ पहले ग्रा चुका है (पृ० १४७)।

## व्यवसायादचलनं स्थैयं विघ्नकुलादपि ।

स्थेयं या स्थिरता—विघ्न-समूहों के रहते हुए भी अपने कर्तव्य में अडिंग बने रहने का नाम स्थैयं या स्थिरता है।

जैसे, 'महावीरचरित' में-शायश्चित्तं चरिष्यामि ग्रादि ।

## ग्रिधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्रागात्ययेष्विप ॥१३॥

तेज—प्राण-संकट के समुपस्थित रहते भी जो श्रपमःन को न सह सके उसे तेज कहते हैं ॥१३॥

जैसे--"इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं,

जो तरजनी देखि मरि जाहीं।"

## श्रृङ्गाराकारचेष्टात्वं सहजं ललितं मृदु।

स्रालत—शृङ्गार के ग्रनुरूप स्वाभाविक ग्रौर मनोहर चेष्टा को लिलत कहते हैं।

जैसे मेरे ही पद्य में—(कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि) हे सखि, स्वाभाविक सुकुमारता और मनोहर लावण्य श्रादि तथा मन को श्रान्दोलित करने वाले अपने विलासों के द्वारा जो (कामदेव) मुभे उपदेश दिया करता है वह क्या मेरे ही समान मेरे श्रियतम को भी विषम तापो से तापित नहीं करना होगा ?

## प्रियोक्त्याऽऽजीविताद्दानमौदार्यं सदुपग्रहः ।।१४।।

ग्रीदार्य — यह दो प्रकार का होता है। त्रियवचन के साथ जीवन तक को दूसरे के लिए सर्मापत कर देना पहला भेद है। दूसरा सज्जनों के सत्कार करने को कहते हैं।।१४॥

प्रथम का उदाहरण नागानन्द का — ''शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तम्'' ै 'हे गरुड़, मेरे शरीर में'''ग्रादि यह पद्य है ।

हितीय उदाहरण 'कुमारसम्भव' का यह पद—सप्तिंपिमण्डल के अपने घर पहुंचने पर हिमालय उनमें बोले—''यहाँ आपकी आजापालन के लिए मैं आपके आगे खड़ा ही हूँ। ये मेरी स्त्रियाँ हैं और यह मेरी घर-भर नी प्यारी कन्या है, इनमें से जिससे भी आपका काम बने, उसे आजा दीजिए, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएँ हैं वे तो आपकी सेवा के लिए तुच्छ ही हैं, इसलिए उनका नाम लेते हुए, भी मुफे हिचक हो रही है।

#### नायिका

पूर्वकथित गुर्गों से युवत नायिका तीन प्रकार की होती हैं—स्वीया, परकीया ग्रीर सामान्या।

पूर्वकथित गुणों से युक्त कहने का भाव यही है कि पहले नायक १. देखिए पृ० १४७।

में रहने वाले जिन-जिन सामान्य गुणों को गिनाया है, उनमें से जहाँ तक हो सके उनका नायिका में रहना भी वाञ्छनीय है। विभाग करने पर नायिका तीन प्रकार की होती है—(१) स्वीया (ग्रपनी), (२) परकीया (दूसरे की), (३) सामान्या (सर्वसाधारण की उपभोग्य) वेश्या ग्रादि।

### स्वान्या साधारएखीति तद्गुएगा नायिका त्रिधा।

स्वीया—स्वीया (ग्रपनी) नायिका के तीन भेद होते हैं—(१) मुग्धा, (२) मध्या ग्रौर (३) प्रगल्भा। शील ग्रौर सरलता से युक्त रहनेवाली नायिका को स्वीया कहते हैं। शील से युक्त कहने का भाव यह है कि उसका चित्र सुन्दर हो, पितवता हो, कुटिला न हो, तथा लज्जावती होने के साथ-साथ ग्रपने पित के प्रसादन में निपुण हो।

### मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक् ॥ १५ ॥

शीलवती नायिका जैसे—''कुलवालिका के यौवन ग्रौर लावण्य के विभ्रम ग्रौर विलास को तो देखो जो प्रियतम के प्रवास के साथ ही चला जाता है ग्रौर उनके ग्राते ही ग्रा जाता है'।।१४॥

सरलता से युक्त नायिका का उदाहरण जैसे-

"जो बिना कुछ सोचे-समभे, सरल भाव से भोलापन लिये हुए हुँसे, जिसके चाल-ढाल, घूमना-फिरना, उठना-बैठना, बोलना-चालना स्नादि बिना किसी बनावट के, स्वाभाविक होते है, ऐसी स्त्रियाँ भाग्य-वानों के ही घर में पाई जाती हैं।"

लज्जावती नायिका का उदाहरण, जैसे-

"जिसकी लज्जा ही पर्याप्त प्रमाधन है, जिसको दूसरे को प्रसन्न करने की ही प्यास लगी रहती है, ऐसी सुन्दर गुणसम्पन्न स्त्रियाँ भाग्यवानों के घर में ही पाई जाती हैं।"

स्वीया नायिका के भी मुग्धा, मध्या श्रौर प्रगतभा तीन भेद होते हैं।
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुः क्रुधि ।।
मुग्धा का लक्षरा—जिसके शरीर में तारुष्य का प्रवेश हो, काम का

संचार भी होने लगा हो, रितकाल में भी जो प्रतिकूलता का स्राचरण करती हो, कदाचित् प्रकुपित हो, तो भी उसका क्रोध मिठास लिए ही हो। ऐसी नायिका को मुखा कहते हैं।

मुग्धा के भी कई भेद होते हैं —वयोमुग्धा, काममुग्धा, रितकाल में प्रतिकूल ग्राचारियत्री मृदुकोपना।

#### वयोपुग्धा का उदाहरण-

"इसका विस्तार को प्राप्त होनेवाला स्तनमण्डल जितना ऊँचा होना चाहिए अभी उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर पाया है, त्रिबली की रेखाएँ यद्यपि उद्भासित हो गई हैं किन्तु उनके अन्दर अभी ऊँचाई-निचाई स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके मध्यभाग में विस्तृत भूरी रंग की रोमावली बन गई है। इस प्रकार से इसके सुन्दर वय ने शैशव और यौवन का संघटित रूप प्राप्त कर लिया है।"

ग्रथवा जैसे मेरा यह पद्य-

"मण्डल-पर्यन्त रेखावाले तथा कुड्मल को कसके बाँधे हुए नायिका के दोनों स्तन उच्छ्वसित होते हुए मानो कह रहे हैं कि मेरी वृद्धि के लिए सीना (छाती) अपर्याप्त है।"

### काममुखा का उदाहरण, जैसे---

"उसकी दृष्टि अलसाई हुई रहती है, बालकी ड़ा में अब उसे कोई आनन्द नहीं मिलता। सिखयाँ जब कभी शुङ्गारिक बातें करना आरम्भ करती हैं तो उसे सुनने के लिए अपने कानों को वह सावधान कर लेती है। पहले वह बिना किसी हिचक के पुरुष की गोद में बैठ जाती थी, पर अब ऐसा नहीं करती। इस प्रकार की नवीन चेष्टाओं आदि से वह बाला मानो नई जवानी में लिपटी जा रही है।

## रतिकाल में अनुकूल आचरएा न करनेवाली मुग्वा, जैसे-

"पार्वती इतनी लजाती थीं कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो ये बोलती न थीं, यदि वे इनका आँचल थान लेते थे तो ये उठकर भागने लगती थीं श्रीर साथ सोते समय भी ये मुँह फेरकर सोती थीं। पर शिवजी को इन बातों में भी कम धानन्द नहीं मिलता था।

मृदुकोपना — कृषित होने पर जो झासानी से प्रसन्न की जाए — "पित के किसी बुरे ब्राचरण को देख, बाला को पहले-पहल जब कोध झाया तो किस प्रकार से कोध को व्यक्त किया जाता है, इसके न जानने से वह अपनी भुजाओं को भुकाकर पित की गोद में जाकर बैठ गई। इसके बाद उसके प्रियतम ने उसकी ठुड्डी को उठाकर, गिर रहे हैं, ऐसी अपनी रोती हुई प्रियतमा के अश्रु-सिक्त श्रोष्ठों को भी चूमा।"

इस प्रकार से लज्जा तथा अनुराग से भरे हुए मुग्धा नायिका के और भी व्यवहारों की कल्पना की जा सकती है। जैसे— "नायक और नायिका दोनों बैठे हुए हैं। सामने प्याले में पेय पदार्थ रखा है। नायक का प्रतिविम्ब उसमें पड़ रहा है। लज्जावती नायिका प्रियतम के प्रतिविम्ब को अनुराग के साथ देख रही है। नायक उस पेय पदार्थ में कुछ सुगन्धित पुष्प-रस आदि छोड़ना चाहता है, पर नायिका को भय है कि अगर इसमें कुछ छोड़ा गया तो प्रियतम के प्रतिबिम्ब के देखने में बाधा आ जाएगी। अतः उसको पुष्प-रस आदि का छोड़ा जाना भी असह्य है। अतः सात्त्वक भाव से रोमांचित वह न तो उस पेय पदार्थ को हां पीती है और न बरतन को ही हिलाती है। और तो और, वह अपनी निःश्वासों को भी दबाकर इसलिए छोड़ती है कि कहीं पात्र में तरंगों के आ जाने से प्रियतम के प्रतिबिम्ब-दर्शन में बाधा न आ जाए। बस, वह टकटकी लगाकर प्रियतम के प्रतिबिम्ब-दर्शन में बाधा न आ जाए। बस, वह टकटकी लगाकर प्रियतम के प्रतिबिम्ब को ही देख रही है।"

#### मध्या

मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा ।। १६॥ जवानी को सब कामनाओं से गरी हुई और मूर्च्छा की अवस्था पर्यन्त रित में समर्थ रहने बाली नायिका को मध्या कहते हैं ।।१६॥ इसमें यौवनवती का उदाहरण, जैसे—"उसके भ्रूविलास ग्रादिकों ने ग्रालाप (बातचीत) में कमी ला दी है। मस्ती से भुजाग्रों को घुमा-कर उसका चलना बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। उसके नितम्ब का मध्य भाग थोड़ा निम्न हो गया है, नीवी की गाँठ बढ़ती जा रही है, उसके पाक्वों में विकास ग्रीर सीने में कुचों का बढ़ाव जारी है। इस प्रकार मृगनयनी के यौवन की शोभा को देखने से ऐसा लगता है मानो कामदेव ग्रपने धनुष के ग्रग्रभाग से उसका स्पर्श कर रहा है।"

कामवती मध्या का उदाहरण, जैसे-

"कामदेव रूपी नई नदी के प्रवाह में बहते हुए वे दोनों (नायक भीर नायिका), जिनके मनोरथ भ्रभी पूरे नहीं हो पाए हैं, गुरुजनरूपी सेतु से यद्यपि रोक लिये गए हैं, फिर भी लिखित के समान एक-दूसरे पर श्राकृष्ट हुए नेत्र-रूपी कमल के डण्ठल से एक-दूसरे के रसरूपी जल का पान कर रहे हैं।"

मध्या-सम्भोगा का उदाहरण, जैसे-

"महिलाग्रों के विभ्रम विलास ग्रादि रित के समय में तभी तक चलते रहते हैं जब तक नीलकमल के ममान स्वच्छ ग्राभा वाले उनके पेत्र बन्द नहीं हो जाते।"

इसी प्रकार इनकी धीरा, श्रधीरा, घीरा-स्रधीरा स्रादि स्रवस्थास्रों को भी समभना चाहिए।

ग्रब इनके नायक के साथ होने वाले व्यवहार को बताते हैं— धीरा सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्या साश्रु कृतागसम् । खेदयेद्दयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम् ।। १७ ।।

मध्याधीरा हास्ययुक्त वक्र उक्तियों से, मध्याधीराघीरा ग्राँसुग्रों सहित वक्र उक्तियों से, ग्रौर मध्या ग्रधीरा क्रोध के साथ कट्वचनों द्वारा ग्रपने अपराधी प्रियतम को फटकारती हैं।।१७।।

मध्या धीरा द्वारा हास्ययुक्त वक उक्तियों से नायक का फटकारा जाना—कोई अपराधी नायक अपनी प्रेयमी को प्रसन्न करने के लिए आस्रमंजरी अपित करना चाहता है, नायिका उसको अस्वीकार करती हुई कहती है—"इस दान के ग्रहण करने के योग्य हम लोग नहीं हैं (ग्रर्थात् मैं नहीं हूँ), तुम उसे ही ले जाकर इसे दो जो एकान्त में स्वयं ग्रपने ग्रधरों का पान कराती ग्रौर तुम्हारे ग्रधरों का पान किया करती है।" धीराधीरा का श्राँसुग्रों के साथ वकोक्ति द्वारा नायक को खेद उत्पन्न करना—"प्रकुपित नायिका को नायक मना रहा है—कहता है, 'हे बाले', उधर से उत्तर ग्राता है, 'नाथ'! फिर नायक कहता है—कहता है, 'हे बाले', उधर से उत्तर ग्राता है—'मैं कोध ही करके क्या कर लूँगी?' फिर नायक कहता है—'मेरा कोई ग्रपराध नहीं हैं', उधर से उत्तर ग्राता है—'मेरा कोई ग्रपराध नहीं हैं', उधर से उत्तर ग्राता है—'तो ग्रापसे कौन कहता है कि ग्रापने ग्रपराध किया है, सारे ग्रपराध मेरे हैं।' नायक पूछता है—'यदि ऐसी ही बात है तो फिर गद्गद् वाणी से रो क्यों रही हो?' उत्तर ग्राता है—'मैं किसके सामने रो रही हूँ?' नायक बोलता है—'मेरे सामने रो रही हो।' उत्तर ग्राता है—'में ग्रापकी कौन हूँ कि रोऊँगी?' नायक कहता है—'तुम मेरी प्रियतमा हो।' नायिका उत्तर देती है—'मैं ग्रापकी नहीं हूँ, इसी से तो रो रही हूँ।''

श्रांसुभ्रों के साथ श्रधीरा नायिका के कटु वचनों द्वारा नायक को फटकारना—

"हे सिल, इसको जाने दो, जाने दो, रोकने की ग्रौर आदर दिखाने की क्या आवश्यकता? सौत के ग्रधर से कलंकित इस प्रियतम पापी को मैं देखना भी पसन्द नहीं करती।"

इसी प्रकार के मध्या के व्यवहार लज्जा से श्रनावृत श्रौर स्वयं सुरत में प्रवृत्त न होने वाले होते हैं। जैसे—

'नायक के प्रति आन्तरिक अनुराग के कारण नायिका के शरीर में सात्त्विक भावों का संचार हो गया है, उसके मुख पर पसीने की छोटी-छोटी बूँदें भलकने लगी हैं। रोमांच हो आया है, नायक के सिवा और किसी के वहाँ न रहने के कारण गुरुजन का भय भी दूर हो गया है, स्तनों पर कंपकंपी का ताँता भी बँघा हुआ है। मन में ऐसी प्रवल इच्छा है कि नायक उसके केशों को पकड़कर जोरों के साथ आ़िलंगन-रूपी अमृत का पान कराए, पर इतना होते हुए भी नायक, नायिका द्वारा स्वयं सुरत में प्रवृत्त नहीं कराया गया।"

यहाँ पर नायिका ने स्वयं ग्राश्लेष नहीं किया। इसके बारे में यह कहा गया है कि वह नायक द्वारा बलजोरी से केश खीचे जाते हुए घना-श्लेष रूपी श्रमृतपान की मानो लुब्धा है। इस प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है।

यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगत्भा दियताङ्गके । विलीयमानेवानन्दाद्वतारम्भेऽध्यवेतना ॥ १८ ॥

प्रगत्भा नायिका यौवन में ग्रन्थी, रित में उन्मत्त, कामकलाओं में निपुण रित के समय मानो नायक के अंगों में ही प्रविष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की इच्छा वाली तथा सुरतारम्भ में ही ग्रानग्दविभीर हो बेहोश हो जाने वाली होती है। [इसके कई भेद होते हैं, नीचे उनका उदाहरण दिया जाता है] ॥१८॥

गाइयौवना— "अद्भुत युवावस्था वाली उस नायिका के छाती पर के स्तन ऊँचे उठ आए हैं, नेत्र बड़े हो गए हैं, भौहें तिरछी हो गई हैं, वाणी का क्या कहना, उसमें तो और वित्रमा [नाज, नखरे ग्रादि] आ गई है, कमर पतली तथा नितम्ब स्थूल हो गया है। गित भी मन्द हो गई है।"

जैसे और भी— 'इस सर्वाङ्गसुन्दरी को देख कौन ऐसा पुरुष होगा जिसका चित्त विचलित न हो जाए, क्योंकि इसके स्तन-मण्डल बहुत ऊँचे हो गए हैं, कमर पतली हो गई है, और जघन प्रदेश में स्थूलता आ गई है।''

भावप्रगत्भा का उदाहरण—कोई नायिका ग्रपनी सखी से कहती है कि "जब मेरा प्रियतम मेरे पास ग्राकर मधुर सम्भाषण करने लगता है ग्रथवा इतना भी काहे को, उसको सामने ग्राते देखती हूँ इतने ही मात्र से मेरे सारे ग्रंग नेत्र हो जाते हैं ग्रथवा कान, इसका मुभे कुछ भी पता नहीं है।"

रतप्रगल्मा का उदाहरण—"कोई नायिका अपनी सखी से कहती है कि प्रियतम के सेज पर आने के साथ ही मेरी नीचे की ग्रन्थि अपने-आप खुल जाती है। नितम्ब पर करधनी में अटके हुए को छोड़ सारा-का-सारा वस्त्र कारीर से अलग हो जाता है। उनके अंगों के सम्पर्क से कारीर में कंपकंपी आ जाती है, इतने तक का तो मुक्ते ज्ञान रहता है पर इसके बाद 'वे कान हैं', 'मैं क्या हूँ', 'काम-क्रीड़ा किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है', आदि बातों का मुक्ते कुछ भी ज्ञान नहीं रहता।"

लज्जा की यन्त्रंणा से उन्मुक्त और वैदग्व्य से युक्त इस प्रकार के प्रगत्भा के अन्य व्यवहारों को भी समभना चाहिए।

जैसे—''शैया पर विछी हुई चादर नायिका की काम-सम्बन्धी अनेक अवस्थाओं को कह रही है, क्योंकि उसका कोई भाग ताम्बूल से लाल हो गया है, कोई भाग अगुरु के पंक से मिलन हो गया है। कहीं पर कपूर के चूर्ण दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पर महावर लगे पद-चिह्न, ऐसे ही कहीं पर त्रिवली के चिह्न भलक रहे हैं तो कहीं पुष्प बिखरे नजर आ रहे हैं।''

प्रगत्भा की कोप-चेष्टा

सावहित्थादरोदास्ते रतौ धीरेतरा क्रुधा । संतर्ज्यं ताडयेन्मध्या मध्याधीरेव तं वदेत् ॥ १६ ॥

प्रगल्भा धीरा अपने कोध को छिपाकर ऊपर से आदर-सत्कार प्रदर्शित करती है, पर सुरत से उदासीन बनी रहती है। प्रगल्भा धीरा-घीरा की भांति क्रोधयुक्त वक्रोक्ति से नायक को फटकारती है और प्रगल्भा अधीरा कुद्ध होकर नायक को डराती-धमकाती तथा मारती भी है।।१६।।

कोध छिपाकर भ्रादर प्रदिश्ति करने वाली घीरा प्रगल्मा, जैसे— "प्रियतम को दूर से भ्राते देख खड़ी हो एक भ्रासन पर बैठने की स्थिति को उसने दूर कर दिया, ताम्बूल लाने भ्रादि के बहाने से हटकर वेग के १६८ दशरूपक

साथ किए जाने वाले आलिंगन में भी बाधा डाल दी। प्रियतम की सेवा में परिजनों को नियुक्त करने के बहाने उसने बातचीत करने में भी आनाकानी कर दी। इस प्रकार उस चतुर नायिका ने अपनी चतुराई से उपचार आदि के बहाने नायक के प्रति उत्पन्न कोष को कृतार्थ कर दिया।"

रित में उदासीन रहने वाली नायिका, जैसे—नायक अपने मित्र से कह रहा है कि उसकी आज की चेप्टाओं से ऐसा लगता है मानो उसने मेरे सारे दोषों की जानकारी प्राप्त कर ली है क्योंकि—"रित के प्रसंग में वस्त्रों को खोलते समय पहले वह कलह कर बैठती थी और केश- प्रहण के साथ काम में प्रवृत्त होने पर जब मैं उसके अधर के काटने की कोशिश करता था उस समय वह भौंहें टेड़ी कर काटने नहीं देती थी, पर आज वह स्वयं अपने अधरों को सौप रही है। पहले जब मैं हठात् आलिंगन में प्रवृत्त होता था तो वह उस समय प्रतिकूल ही आचरण करती थी, पर आज तो वह स्वयं अपने अंगों को समर्पित कर रही है। पता नहीं, इसने कोप करने का यह नया ढंग कहाँ से सीख लिया है।"

इसके अलावा अधीराप्रगल्भा कृपित होने पर भय उत्पादन करने के साथ-साथ मारती भी है। जैसे, अमरूशतक में—

"प्रकुपित नायिका ग्रपने कोमल चंचल बाहुरूपी लितका के पाश में दृढ़ता से बाँधकर नायक को ग्रपने कीड़ागृह से घसीटती हुई सिखयों के सामने ले जाकर उसके दुर्व्यवहार-सूचक चिह्नों को दिखा-दिखाकर यह कहती हुई कि 'फिर तो ऐसा नहीं करोगे' रोती हुई मार रही है ग्रौर नायक उन चिह्नों को ढकने का यत्न करता हुग्रा हँस रहा है। (किव कहना है कि) ऐसे ग्रवस्थापन्न व्यक्ति का जीवन घन्य है।"

धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरा के समान ही सहास वकोक्ति के द्वारा नायक से बोलती हैं। जैसे—

"ग्रपने पैर पर गिरे हुए नायक से उसकी नायिका कहती है— देखो, एक वह दिन था जब हम दोनों में से कोई किसी पर नाराज

होता तो भौंहों का चढ़ जाना ही कोप का सबसे बड़ा (परिणाम) होता, मौन ही दण्ड होता, आपस में एक-दूसरे को देखकर हुँस देना ही अनुग्रह और दृष्टिपात ही प्रसन्नता का कारण होता था, पर देखों न, वह प्रेम आज इस दशा को पहुँच गया है कि नुम मेरे पैरों पर पड़े हो और मैं मान कर बैठी हूँ और तुम्हारी प्रार्थना पर भी मुक्त अभागिनी का कोप शान्त नहीं हो रहा है।"

द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः ।

मध्या और प्रगत्ना नायिकाओं के प्रत्येक भेदों के ज्येष्ठा और किनिष्ठा भेद होते हैं। इस प्रकार मध्या और प्रगत्भा के कुल भेदों की सिम्मिलित संख्या १२ होती है।

मुखा के सब भेद नहीं होते हैं, वह एक ही रूप की रहती है।

ज्येष्टा धौर किनष्टा का उदाहरण 'अमस्वातक' के एक ही बलोक में मिल जाता है—''एक अग्रासन पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रेमिकाओं को देख, कीड़ा के बहाने पीछे से आकर नायक एक की आँख मूँद कर अपने कन्धे को जरा घुमाकर प्रेम से उल्लिसित मनवाली तथा आनन्द से विकसित मुखवाली अपनी दूसरी नायिका को प्रसन्नता के साथ चूम रहा है।"

नायिका के ज्येष्टा स्रौर किनष्टा ये भेद नायक के दाक्षिण्य स्रौर प्रेम इन दोनों के कारण ही नहीं होते स्रिपतु केवल प्रेम के कारण भी होते हैं। दाक्षिण्य के कारण ज्येष्टा किनष्टा व्यवहार नहीं होता है। जो नायक सहृदयता से ज्येष्टा में स्राचरण करे वह दक्षिण कहलाता है। इसका यह स्रथं कदापि नहीं है कि सहृदयता के साथ जिसके साथ व्यवहार होता है वह ज्येष्टा है। इस बात को दक्षिण की परिभाषा देते समय स्पष्ट कर दिया गया है।

इस प्रकार से नायिका के (१) बीरमध्या, (२) स्रधीरमध्या स्रौर (३) घीराघीर-मध्या, (४) घीरप्रगल्भा, (५) स्रधीरप्रगल्भा स्रौर (६) घीराघीरप्रगल्भा ये ६ भेद हुए । फिर इनके ज्येष्ठा स्रौर

कनिष्टा भेद करके कुल १२ भेद हुए।

'रत्नावली' नाटिका में वासवदत्ता ग्राँर रत्नावली के उदाहरण ज्येष्टा-किनष्ठा के है। इसी प्रकार महाकिवयों के ग्राँर प्रबन्धों में भी इस बात को समभ लेना चाहिए।

परकीया नायिका

भ्रत्यस्त्रो कन्यकोढा च नान्योढाङ्गिरसे ववचित् ॥ २० ॥ कन्यानुरागमिच्छातः कुर्यादङ्गाङ्गिसंश्रयम् ।

परकीया नायिका के दो भेद होते हैं—(१) कन्या और (२) विवाहिता। विवाहिता को ऊढा तथा कन्या को अनुढा कहते हैं। प्रधान रस के वर्णन में ऊढा नायिका का प्रेम-प्रदर्शन कहीं भी ठीक नहीं है। हाँ कन्या के अनुराग का प्रदर्शन प्रधान और अप्रधान दोनों रसों में हो सकता है।। २०।।

दूसरे नायक से सम्बन्ध रखने वाली ऊढा का वर्णन—नायिका अपनी पड़ोसिन से कह रही है—"है बहन, थोड़ी देर के लिए जरा मेरे घर का भी खयाल रखना क्योंकि मेरे इस लड़के का पिता अर्थान् मेरा पित इस कुएँ के स्वादरहित जल को प्रायः नहीं पीता है। देखो बहन, यद्यपि में एकािकनी हूँ, और जिस तालाब का पानी लेने जा रही हूँ वहाँ तमाल के इतने घने वृक्ष हैं कि दिन में भी अन्धकार का साम्राज्य रहता है। और भी दिक्कत यह है कि वहाँ नरकट के ऐसे पुराने-पुराने वृक्ष लगे हुए हैं जिनमें तीखी गाँठें पड़ गई हैं। अतः उनके भीतर से पानी निकलना खतरे से खाली नहीं है, खैर, मुफे तो जाना ही है चाहे जिन-जिन मुसीबतों का सामना करना पड़े।"

इस प्रकार की ऊढा को प्रधान श्रंगी रस का विषय कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस बात को केवल संक्षेप में बताया गया है। कन्या यद्यपि श्रविवाहित रहती है, फिर भी पिता. माता श्रादि के श्रधीन रहने हितीय प्रकाश १७१

के कारण परकीया कही जाती है। कन्या पिता आदि के वशीभूत होने से अलभ्य ही रहती है, फिर भी उसके माता-पिता आदि तथा अपनी स्त्री से छिपकर ही नायक उसके साथ प्रेम-व्यापार में प्रवृत्त होता है। ' जैसे 'मालतीमाधव' में माधव का मालंती से तथा 'रत्नावली' नाटिका में वत्सराज का रत्नावली (सागरिका) से प्रेम करना।

कन्या के अनुराग को प्रधान-अप्रधान दोनों रसों में बिना किसी रोक-टोक के स्वेच्छ्या वर्णन करना चाहिए। जैसे 'रत्नावली' नाटिका में रत्नावली तथा 'नागानन्द' नाटिका में मलयवती का अनुराग-वर्णन।

## साघारएको गिएका कलाप्रागल्भ्यधौर्त्ययुक् ।। २१ ॥

सामान्य नायिका—गणिका को सामान्य नायिका कहते हैं। यह कला, प्रगत्भता श्रौर घूर्तता से युक्त होती है ॥२१॥

इसके व्यवहार का अन्य शास्त्रों में विस्तृत वर्णन है। मैं केवल उसे संक्षेप में बता रहा हुँ—

## छन्नकामसुखार्थाज्ञस्वतन्त्राहंयुपण्डकान् । रक्तेव रञ्जयेदाढ्यान्निःस्वान्मात्रा विवासयेत् ॥ २२ ॥

यह (गिणका) केवल धन से प्रेम करती है। छिपकर प्रेम करने वाले, जैसे पण्डित, बिनया, ब्रह्मचारी श्रादि, श्रीर श्रासानी से धन कमाने वाले मूखं, उच्छृंखल, पाण्डुरोगी, नपुंसक, इन लोगों से वह ऐसे हाव-भाव, श्रादि से प्रेम-प्रदर्शन करती है मानो वह वास्तव में श्रनुरक्त हो, श्रीर तब तक वह श्रपना प्रेम-व्यापार चलाती है जब तक उनके पास पैसा रहता है। धन ग्रहण करते-करते जब उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता तब वह उनका श्रपमान करके घर से श्रपनी माता के द्वारा

१. 'मालती माधव' प्रकरण का नायक माघव श्रविवाहित है, श्रतः उसके लिए श्रपनी स्त्री से छिपकर प्रम-व्यापार चलाने की बात ही नहीं उठती । 'रत्नावली' नाटिका के नायक में यह बात अक्षरशः घटित होती है

निकलवा देती है।

यह उसके स्वाभाविक रूप का वर्णन है ॥२२॥

किन्तु प्रहसन को छोड़कर भ्रन्य रूपकों में खास करके प्रकरण में वेश्या के वास्तविक प्रेम का ही वर्णन रहता है।

जैसे 'मृच्छकटिक' प्रकरण में वसन्तसेना ग्रौर चारुदत्त का प्रेम ।

### रक्तैव त्वप्रहसने नैषा दिव्यनृपाश्रये।

प्रहसन में नायिका (वेश्या) यदि नायक में अनुरक्त न हो तो भी उसके प्रेम-व्यापार को दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रहसन की रचना और उसका अभिनय हास्य के लिए ही होता है। पर नाटकों में जहाँ देवता, राजा आदि नायक हों वहाँ पर गणिका को नायिका रूप में कदापि नहीं रखना चाहिए।

श्रव नायिका के श्रन्य भेदों को बताते है-

श्रासामष्ट्राववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ ॥ इनकी स्वाधीनपतिका ग्रादि ग्राठ ग्रवस्थाएँ होती हैं—

१. स्वाघोनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. विरहोत्किण्ठिता, ४. खंडिता, ४. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोषितपृतिका श्रौर ८. ग्रिभ-सारिका ॥२३॥

ये स्राठ स्वीया, परकीया श्रीर सामान्या नायिका की श्रवस्थाएँ व्यवहार श्रीर दशा-भेद के अनुसार होती हैं। पहले बताये हुए सोलह प्रकार के भेदों को बताकर फिर नायिका की श्राठ श्रवस्थाएँ बताई गई हैं। इसका तात्पर्य केवल इतना ही हैं कि उन-उन श्रवस्थाश्रों से युक्त नायिकाएँ इन-इन श्रवस्थाश्रों के धर्म से भी युक्त हुश्रा करती हैं। श्रवस्था-भेद बताने के समय किसी को उनके श्रधिक न्यून होने के सम्बन्ध में भ्रम न हो जाए, श्रतः स्प्टीकरणार्थ श्राठ लिख दिया।

नायिका की ये ग्राठों ग्रवस्थाएँ एक-दूसरे से भिन्न हुग्रा करती हैं। उनका ग्रापस में किसी के भीतर किसी का ग्रन्तर्भाव नहीं हो सकता द्वितीय प्रकाश १७३

है। वासकसज्जा ग्रादि को स्वाबीनपतिका के भीतर नहीं रख सकते, क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति तो पास में रहता है ग्रौर वासकसज्जा का पास नहीं रहता।

जिस नायिका का पति घर श्राने वाला हो (वासकसज्जा) उसे यदि स्वाधीनपतिका माने तो प्रोपितिष्रिया को भी स्वाधीनपतिका ही मानना पड़ जाएगा।

अपने पित के किसी भी प्रकार के अपराध के न जानने के कारण उसे खण्डिता भी नहीं कह सकते । रित और भोग की इच्छा में प्रवृत्त रहने के कारण उसे प्रोपितिष्रिया भी नहीं कह सकते ।

जो नायिका कामार्त्त हो पित के पास जाए अथवा उसे अपने पास बुलाए, उसे अभिसारिका कहते हैं, मो इन दोनों के अभाव में वह अभिसारिका भी नहीं है। इस प्रकार से विरहोत्कंटिता भी औरों से भिन्न है। पित के आने का समय बीत जाने से वह वासकसज्जा नहीं है। वियल्ख्या भी वासकसज्जा आदि से भिन्न ही है। विप्रलब्धा का पित आने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं आता, इससे वह वासकसज्जा और विरहोत्कंटिता से पृथक ही हुई। कलहान्तरिता को भी यद्यपि अपने प्रियतम के अपराध की जानकारी रहती है फिर भी वह खंडिता से भिन्न ही है। क्योंकि कलहान्तरिता अपने द्वारा की गई प्रियतम की अबहेलना से बाद में स्वयं दुःखी होने लगती है जो बात खंडिता में नहीं पाई जाती। इस प्रकार से ये आठ नायिकाओं की अवस्थाएँ स्वतन्त्र हैं।

### श्रासन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभर्तृ का ।

१. स्वाधीनपितका—िजस नायिका का पित पास रहता है, ग्रीर जो ग्रपनी इच्छा के ग्रनुरूप रमिंग करती है तथा जो सदा प्रसन्न रहा करती है, उसे स्वाधीनपितका कहते हैं।

जैसे — "एक के प्रिय ने उसके कपोल पर सुडौल पुष्पमंजरी स्रंकित कर दी थी। वह अपने प्रेम का यह विज्ञापन नवं के साथ दिखा रही थी कि दूसरी ने कहा कि हे सिख, तू प्रिय की अपने-हाथों-ग्रंकित मंजरी को इस प्रकार दिखाती हुई गर्व कर रही है यह उचित नहीं है, दूसरी कोई भी इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र बन सकती थी यदि हाथ की कैंपकैंपी बीच में ही विघ्न न कर देती।"

#### मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥

२. वासकसज्जा उस नायिका को वासकसज्जा कहते हैं जो प्रसन्तता के साथ सब भांगारों से सजकर प्रिय के भ्रागमन की प्रतीक्षा करती रहती है।। २४॥

जैसे-माघ का यह पद्य-

''ग्रन्य कोई रमणी हस्तपत्लव के आघात से मुखकमल की वायु को रोककर नाक के छिद्रों की और से उठने वाली मुख-सुगन्धि की परीक्षा कर प्रसन्न होने लगी।''

### चिरयत्यव्यलीके तु विरहोत्कण्ठितोन्मनाः।

विरहोत्कंठिता — विरहोत्कंठिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पित निश्चित समय पर नहीं भ्राता । इसे भ्रपने प्रिय का कोई श्रपराध मालूम नहीं रहता । प्रिय के विरह में उससे मिलने के लिए इसका चित्त उत्कं-ठित रहता है ।

जैसे—("कोई नायिका अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में रही, पर उसका पित समय से न आ सका। ऐसी हालत में वह अपने मन की बात अपनी सखी से कह रही हैं—) हे सिख, वे अभी तक न आ सके। मुक्ते तो ऐसी आशंका हो रही हैं कि वे निश्चय ही वीणा-वाद्य के द्वारा किसी रमणी ने एक रात के लिए उन्हें जीत लिया है और वहीं उसके साथ यह सुन्दर रात बिता रहे हैं, नहीं तो भला यह कंसे हो सकता है जो ऐसी सुन्दर रात्रि में, जबिक आकाश में सुन्दर चाँदनी छिटकी हुई है और शेफालिका के पुष्प नीचे विखर रहे हैं, वे न आते।"

ज्ञातेऽन्यासङ्गिवकृते खण्डितेष्यांकषायिता ॥ २४ ॥ खण्डिता—उसे कहते हैं जो पति के शरीर में ग्रन्य स्त्री के साथ किए गए संभोग के चिह्नों को देखकर जल उठे ॥ २४ ॥

जैसे—"कोई नायिका अपने पित के शरीर में परस्त्रीकृत संभोग-चिह्नों को देखकर उससे कहती है—अन्य स्त्री के द्वारा किए हुए ताजे नखक्षत को तो कपड़े से ढककर छिगा रहे हो, उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी तुमने हाथों से ढक लिया है, पर यह तो बताओं कि परस्त्री के संभोग को व्यक्त करने वाला जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इर्द-गिर्द फैंत रहा है, भला उसको कैसे रोक सकोगे ?"

कलहान्तरितामर्वाहिधूतेऽनुशर्यातियुक् ।

कलहान्तरिता—उसे कहते हैं जो व्रियतम को क्षमा-याचना करते
समय फटकार बेठे धौर बाद में अपनी करतृत पर पश्चात्ताप करे।

जैसे, कोई नायिका सोच रही है—पता नहीं, सिखयों ने मान में कौनसा ऐसा गुण देखा था जो मुक्ते करने को कहा और मैं भी हत-भागिनी उसे कर बैठी। अब क्या करूं? प्रियतम ने आकर मुक्ते मनाया और जब मैं नहीं मानी बिल्क उलटे उसका तिरस्कार कर बैठी तो वह दुखी होकर चला गया। अब उसके वियोग में मेरी यह हालत है कि निःश्वास मुंह को जला रहा है, हृदय को मथ रहा है, निद्रा आ नहीं रहीं है, रात-दिन रो रही हूँ, अंग सूख गए हैं। न मालूम उस समय मुक्ते क्या हो गया था जो मैं सिखयों की बातों में आकर पैर पड़े हुए प्रियतम की उपेक्षा कर बैठी।

विप्रलब्धोक्तसमयमप्राप्तेऽतिविमानिता ॥ २६ ॥

विश्रलस्था—उसे कहते हैं जिसका त्रियतम बताए हुए समय पर न आए। ठगे जाने के कारण उसे भ्रपनान भी मालूम होता है भ्रतः वह विमानिता या भ्रपमानिता होती है ॥ २६॥

जैसे--कोई ग्रपनी दूती से कह रही है-- "दूती, उठ, अब मैं जा

रही हूं क्योंकि रात्रि का जो समय उसने आने के लिए तय किया था वह तो बीत गया, पर न आ सका, अतः यहाँ से अब चला जाना ही ठीक है। अब इतने बड़े अपमान-सहन के बाद भी जो जीती बच जाए बस वह उसी का प्राणनाथ होगा।".

## दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया ।

प्रोधितिष्रिया—उसे कहते हैं जिसका पति किसी कार्यवश विदेश चला गया हो।

जैसे 'ग्रमन्यतक' में—''कोई प्रेयसी ग्रपने प्रियतम की बाट जोह रही थी। जहाँ तक ग्राँख देख सकती थी उसने वहाँ तक देखा पर उसके प्रियतम की ग्राहट न मिल नकी। निदान, खिन्न हो उठी क्योंकि प्रियकों का ग्राना-जाना भी बन्द हो चला था, सन्ध्या हो ग्राई थी, दिशाग्रों में थीरे-धीरे ग्रन्थकार का प्रसार हो रहा था। सो, निराश हो उसने घर में प्रवेश पाने के लिए एक पैर बढ़ाया ही था कि उसके मन में यह बात ग्राई कि प्रियतम कहीं ग्राता न हो, फिर क्या था, उसने ग्रपनी गर्दन को घुमाकर देखना ग्रारम्भ कर दिया।"

कामार्ताभिसरेत् कान्तं सारयेद्वाभिसारिका ॥ २७ ॥ ग्रिभिसारिका—काम से ग्रार्त (व्याकुल) हो जो स्वयं प्रियतम से मिलने जाए ग्रथवा उसे ग्रपने पात बुलाए, उसे ग्रभिसारिका कहते हैं ॥ २७ ॥

जैसे 'ग्रमस्थातक' में---

कोई नायिका दूनी के साथ मशंकित जा रही है। उसके इस व्यव-हर में दूनी फटकारती हुई कहती है— "यह तुम्हारा नखरा मुफे पसन्द नहीं, ग्ररी भोली, यदि तुम्हें इस स्तब्ध निशा में भी किसी के देखने का भय ही है तो फिर नगाड़ा क्यों पीटती जा रही हो? देखो छाती पर तुमने चंचल हार पहन रखा है, जधन के ऊपर कल-कल की व्वनि करने वाली काञ्ची विराज रही है, ग्रौर पैरों में भंकार करने वाले द्वितीय प्रकाश १७७

मणिनूपुर सुशोभित हो रहे हैं। अतः तेरे इस त्रासयुवत देखने और सशंकित चलने आदि से क्या लाभ ?"

जैसे ग्रौर भी—"कोई नायिका प्रियतम के ग्रिभिमरण कराने (बुलाने) के लिए दूती को भेज रही है, ग्रौर उससे कह रही है कि हे दूती, उनके पास जाकर इस प्रकार से चतुराई के साथ मेरा संदेश जतलाना ताकि मेरी लघुता भी व्यक्त न होने पाए, साथ ही उनके मन में मेरे प्रति करुणा भी उत्पन्न हो जाए।"

चिन्तानिः इवासलेदाश्रुवैवर्ण्यंग्लान्यभूषर्गैः ।

युक्ताः षडन्त्या द्वे चाद्ये क्रीडौज्जवत्यप्रहर्षितैः ॥ २८ ॥

इन उपर्युक्त म्राठ स्रवस्थावाली नायिकाओं में शुरू की दो म्रर्थात् स्वाधीनपतिका ग्रौर वासकसज्जा सदा प्रसन्त रहती हैं, तथा श्रृंगा-रिक क्रीड़ा म्रादि में लगी रहती हैं। ये इनको छोड़ क्षेष छः चिन्ता, निःश्वास खेद, अश्रु, ग्लानि, वैवर्ण्य, म्राभूषणामाव म्रादि से युक्त होती हैं॥ २८॥

परकीया नायिका की, वह चाहे ऊढा या ग्रनूढा, इन ग्रवस्थाग्नों में से केवल तीन ग्रवस्थाएँ हो सकती हैं। शेष पाँच ग्रवस्थाएँ इनकी नहीं होतीं, क्योंकि ये पराधीन होती हैं। परकीया नायिका संकेत स्थान पर चलने के पहले विरहोत्कंठिता रहती है, ग्रौर बाद में विदूषक ग्रादि के साथ ग्रिभसरण करने से ग्रीभसारिका तथा संकेतस्थल में दैवात् प्रियतम से यदि भेंट न हो सकी तो विप्रलब्धा हो जाती है। 'माल-विकाग्निमिन्न' नाटक में रानी के सामने राजा की परवशता देख माल-विका कहती हैं—'हाँ, ग्राज जो नहीं डर रहे हैं उन महाराज का साहस, उस दिन देवीं इरावतीजी के ग्राने पर मैं भली भांति देख चुकी हूँ।'

यह सुनकर राजा कहते हैं — "हे बिबा के समान लाल-लाल ग्रोंठों वालीं! प्रेमी लोग यों दिखाने के लिए सभी से प्रेम करते हैं। पर हे बड़ी-बड़ी भ्रौसों वाली ! मेरे प्राण तो तुम्हें ही पाने की आशा पर लटके हुए हैं।" स्विण्डता नायिका का पित जैसी अनुतय-विनय करता है वह बात यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पर राजा का मालविका से इस प्रकार कहने का उद्देश्य है कि मालविका अपनी अबोधता के कारण राजा को हर तरह से रानी के अधीन समक्ष निराश न हो जाए, अतः उसके अन्दर विश्वास पैदा करना है।

मालविका परकीया नायिका है, श्रतः वह खण्डिता नहीं हो सकती, क्योंकि परकीया के सम्बन्ध से स्वकीया खण्डिता होती है, ऐसा नियम है। स्वकीया के सम्बन्ध से परकीया खण्डिता नहीं होती। यहाँ तो राजा दक्षिण नायक है जिनका पहली नायिका के साथ सहृदयतापूर्वक व्यवहार करना उचित ही है।

इसी प्रकार प्रियतम के परदेश में होने पर भी परकीया प्रोधित-पितिका नही होती । समागम के पूर्व देश का व्यवधान परकीया और नायक के बीच रहा ही करता है । इसलिए वह मिलने के लिए उत्सुक विरहोत्कंठिता मात्र हो सकती है ।

नायिका के कार्यों में सहायता पहुँचाने वाली दूतियाँ—

दूत्यो दासो सखी कारूपित्रयो प्रतिवेशिका।

लिङ्गिनी शिल्पिनी स्वं च नेतृमित्रगुर्गान्विताः ॥ २६ ॥

दासी. सखी, घोबिन, घर के काम-काज करने वाली नौकरानियाँ, पड़ो-सिन, भिक्षुणी, चित्र श्रादि बनाने वाली स्त्रियाँ ग्रादि जो नायक के सहायक मित्रों के समान गुणवाली होती हैं, नायिका की दूतियाँ होती हैं।। २६।।

नायिका अपनी कार्य-सिद्धि के लिए स्वयं भी दूती बन जाती है। नायक के सहायक पीठमर्द आदि में जो गुण होते हैं उन्हें दूतियों के अन्दर भी रहना चाहिए। जैसे 'मालतीमाघव' प्रकरण में —

"उम्रे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, ज्ञान के ही अनुरूप सहज बोध है, गुणों में प्रगल्भता प्राप्त उनकी वाणी है। समय की पहचान, प्रतिभा यादि ग्रीर कार्यों में यथेच्छया फल प्राप्त कराने वाले गुण उसके ग्रन्दर निवास करते हैं।"

सखी का उदाहरण—नायिका की सखी नायक के पास जाक $\tau$  उलाहना देती है—

"मृगों के बच्चों के समान नेत्रवासी मेरी सखी को तुम्हारे वियोग में कितना ताप है यह कैसे बताऊँ. वयों कि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं रहती उसको बताने के लिए उपमा ग्रादि की सहायता लेनी पड़ती है। बहुत सोचने पर एक वस्तु मेरी दृष्टि में ग्राती है, वह है चन्द्र-सम्बन्धिनी मूर्ति। वह मूर्ति ग्राग्न में गिर पड़ने पर जिस दशा को प्राप्त कर सकती है वही दशा मेरी सखी की है। वह संसार-भर के नेत्र-धारियों के लिए स्त्रीरूप में ग्रमृत है, पर हाय! ग्राज तुम्हारी शठता के कारण ब्रह्मा की वह सर्वोत्कृष्ट रचना बिगाड़ी जा रही है।"

श्रौर भी-

"ठीक है, तुम देखना जानती हो, तुम्हारा अपने सदृश जन (व्यक्ति) में अनुराग भी उचित ही है। तुम उसके प्रेम में मरो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि उसके लिए मरना भी तेरे लिए क्लाघा का ही विषय होगा।" स्वयंद्वती नायिका का उदाहरण—

ऐ रोकने वाले पवन ! मेरे वस्त्रों को क्यों खींचते हो ? खैर एक बार फिर आस्रो । हे सुन्दर ! मेरा गाँव दूर है, मैं एकाकिनी ठहरी, भव तुम्हीं बनाओं तो सही, तुम्हें छोड़ किसका आराधन करूँ ?

नायिकाग्रों के ग्रलंकार-

यौवने सत्त्वजाः स्त्रीर्णामलंकारास्तु विशतिः । युवावस्था में युवितयों के ग्रन्दर सत्त्व से उत्पन्न बीस थलंकार उत्पन्न होते हैं।

भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥३०॥

शोभा कान्तिश्च दीष्तिश्च माधुर्यं च प्रगत्भता । ग्रौदार्यं धर्यमित्येते सप्त भावा ग्रयत्नजाः ॥३१॥ लीला विलासो विच्छित्तिविश्रमः किलकिञ्चितम् । मोट्टायितं कुट्टमितं विज्बोको लिलतं तथा ॥३२॥ विह्ततं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजाः । निर्विकारात्मकात्सत्त्वाद्भावस्तत्राद्यविक्रिया ॥३३॥

इनमें भाव, हाव झौर हेला, ये तीन झंगों से उत्पन्न होते हैं। शोभा, कान्ति, दीष्ति, माधुर्य, प्रगत्भता, झौदार्य, धंर्य, ये सात भाव विना यत्न के ही पैदा होते हैं, इसीलिए इनको झयत्नज कहते हैं। लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलॉकचित, मोट्टायित, कुट्टमित, विच्वोक, ललित तथा विकृत, ये दस भाव स्वभावज झर्थात् स्वभाव से पैदा होते हैं।। ३०-३३।।

नीचे इनके बारे में बताया जाता है-

भाव — जन्म से विकार-रहित मन में विकार के उत्पन्न होने की माव कहते हैं।

विकार की सामग्री रहते हुए भी विकार का न पैदा होना सत्त्व (भाव) कहलाता है, जैसे— "इनी बीच ग्रप्सराग्रों ने नाचना-गाना ग्रारम्भ कर दिया, पर महादेवजी टस-से-मस न हुए, ग्रपने ध्यान में ही लगे रह गए, क्योंकि जो लोग ग्रपने मन को वश में कर लेते हैं उनकी समाधि क्या भला कोई छुड़ा सकता है!" इस प्रकार के विकार-रहित मन में पहले-पहल विकार के पैदा होने से इसका नाम भाव है। मिट्टी ग्रीर जल के संयोग से बीज के ग्रंकुरित होने को पहले बीज की जो दशा होती है, वैसी ही मन की दशा का नाम विकार है। इस प्रकार सर्वप्रथम मन में ग्राए हुए विकार का नाम भाव है— जैसे दृष्टिः सालसतां विभित्त" (पृ॰ १६२ पर इसका ग्रर्थ लिखा जा चुका है।) ग्रथवा जैसे 'कुमारसम्भव' में— 'कामदेव ने पार्वतीजी को पूजा करते देख

जब भगवान् शंकर पर सम्मोहन नामक श्रचूक बाण का सन्धान किया, उस समय बाण लगते ही उनका मन चंचल हो उठा, श्रौर उसमें श्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्पों का ताँता वैसे ही लग गया जैसे चन्द्रमा को देख समुद्र में लहरों का लग जाता है। निदान उन्होंने बिम्बाफल के समान लाल-लाल श्रोंठोंवाली पार्वतीजी के सुन्दर गालों पर श्रपने नेत्र डाल दिए।"

श्रथवा जैसे मेरा ही (विनिक का) पद्य—"वाणी जो पहले थी, वह श्राज भी है, नेत्रों श्रौर श्रवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं दीखता, पर इसके संगों की युवावस्था सम्बन्धी शोभा कुछ श्रौर ही गुजार रही है।"

# हेवाकतस्तु शृङ्गारो हावोऽक्षिभ्रविकारकृत्।

हाव—श्रृंगार के सहित अल्प बोलना ग्रीर भौंहें तथा नेत्रों में कटाक्ष भ्रादि विकारों के उत्पन्न हो जाने का नाम हाब है।

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य—"वह जैसे ही कुछ विचित्र प्रकार से देखती है वैसे ही उसका बोलना भी कुछ विचित्रता लिए रहता है। हे मित्र, मेरी बातों पर घ्यान देकर स्तेह से भोली-भाली इप मुग्धा को जरा देखो तो सही।"

# स एव हेला सुव्यक्तश्रुङ्गाररससूचिका ॥३४॥

हेला — कामवासना के माब का ग्रत्यन्त स्पष्ट ग्रवगत होते लगने का नाम हेला है ॥ ३४ ॥

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य—''नायिका के शरीर में स्तन के उठान के साथ-साथ इतना शीघ्र विश्रम, विलास ग्रादि भावों का संचार हुग्रा कि उसकी सिखयाँ बहुत देर तक उसके बालभाव के विषय में सशंकित रहीं।"

इसके बाद अयत्नज सात भावों को उदाहरण के साथ बताते हैं-

#### शोभा---

रूपोपभोगतारुष्यैः शोभाङ्गानां विभूषराम् ।

शोभा— इप, मोग ग्रीर तारुण्य से अंगों के सौंदर्य के बढ़ जाने को शोभा कहते हैं। जैसे—"शृंगार करने वाली सुहागिन स्त्रियों ने पार्वतीजी को स्नान ग्रादि कराके कोहबर में ले जाकर पूरव की ग्रोर मुँह करके बिठा दिया। शृंगार की सब वस्तुएँ पास में होने पर भी वे सब पार्वतीजी की स्वाभाविक शोभा पर ही इतनी लट्टू हो गईँ कि कुछ देर तक तो वे सुघबुध भूलकर उनकी ग्रोर एकटक निहारती हुई बैठी रह गईँ।" इत्यादि; ग्रौर जैसे 'ग्राभजान शाकुन्तल' में—

महाराज दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में कह रहे हैं —

"मेरी दृष्टि में उसका रूप वैसा ही पितत्र है जैसा बिना सूँघा फूल, नखों से बिना काटें हुए पत्ते, बिना विधा हुआ रत्न, बिना चला हुआ नया मधु, तथा बिना भोगा हुआ अलण्ड पुण्यों का फल। पर पता नहीं इस रूप के उपभोग करने के लिए ब्रह्मा ने किसे बनाया है।"

मन्मथामापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्मृता ।।३५।। कान्ति—काम के विकार से बढ़ी हुई शरीर की शोभा को कान्ति कहते हैं ।। ३५।।

(शोभा ही जब प्रेमाधिक्य से बढ़ जाती है तो उसे कान्ति कहते है।) जैसे नायिका के अच्हा सुख के अभिलाषी अन्धकार ने जब उसके मुख के पास जाने की इच्छा की तो वहाँ से उसे नायिका के मुखचन्द्र की किरणों ने निकाल भगाया, उसके बाद जब वह उसके स्थूल कुचों के पास तथा हाथों के पास डेरा डालने के लिए गया तो वहाँ पर भी कुच और हाथों की कान्ति द्वारा दुत्कारा गया। इस प्रकार हर जगह से तिरस्कृत वह अन्धकार ऐसा लगता है मानो प्रकृपित हो केशों पर ही जाकर चिपक गया हो।

इसी प्रकार कान्ति का उदाहरण वाणभट्ट की 'कादम्बरी' का महा-श्वेता वृतान्त भी है।

ग्रनुत्बरात्वं माधुर्यं

माथुर्य-जिस गुरा के रहने से नायिका हरेक ग्रवस्था में रमराीय मालूम होती है उसे माथुर्य कहते हैं।

जैसे, 'ग्रभिज्ञान शाकुन्तल' में —

"सेवार से घिरे रहने पर भी कमल सुन्दर लगता है श्रीर चन्द्रमा में पड़ा हुशा कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही यह रमणी वल्कल पहने हुए भी बड़ी सुन्दर लग रही है। वस्तुतः बात यह है कि सुन्दर शरीर पर हरेक वस्तु सुन्दर लगती है।"

## दीप्तः कान्तेस्तु विस्तरः।

दीप्ति—ग्रत्यन्त विस्तार पाने पर कान्ति ही दीप्ति कहलाती है। जैसे— "प्रार्थना करती हूँ, ग्रारी ग्रपनी मुखचंद्र की ज्योत्स्ना से ग्रन्थकार को दूर भगाने वाली ! प्रसन्त हो जाग्रो, मेरी बात मानकर ग्रव ग्रागे मत बढ़ो। हे हताशिनी, तु ग्रन्य श्रभिसारिकाग्रों को विष्न पहुँचा रही है।"

निःसाध्वसत्वं प्रागलभ्यं

प्रागल्म्य-साध्वस के ग्रभाव को प्रागल्म्य कहते हैं।

(ग्रर्थात्) मानसिक क्षोभ के साथ ग्रंगों में ग्रवसाद होने का नाम साब्वस है ग्रीर उसके श्रभाव को प्रागल्म्य कहते हैं। जैसे मेरा ही पद्य---

"वह देखने में तो बड़ी लजीली श्रीर भोली मालूम पड़ती है पर सभा के श्रन्दर कला के प्रयोगों के पाण्डित्य में तो उसने श्राचार्य का स्थान प्राप्त कर लिया है।"

#### ग्रौदार्य प्रश्रयः सदा ॥३६॥

श्रौदार्य—सदा प्रेम के श्रनुकूल व्यवहार करने का नाम श्रौदार्य है ॥ ३६ ॥

चापलाविहता घैर्यं चिद्वत्तिरविकत्थना ।

र्धयं - मात्मश्लाघा और चांचल्य-रहित मन की वृत्ति को धैयं कहते हैं।

जैसे 'मालतीमाधव' के निम्नलिखित पद्य में मालती की उक्ति है-

"प्रतिरात्रि नभ में चन्द्र पूरन हृदय वह तापत रहै।
श्रह मृत्यु सों आगे करैं कहा, मदन चाहे नित दहै।।
मम इप्ट पावन परम, पितु औ मातु कुल को मान है।
तिहि त्यागि बस चहिए न मोहि, प्रानेस औ यह प्रान है।।"
प्रियानुकरणं लीला मघुराङ्गविचेष्टितैः।।३७।।
लीला नायिका द्वारा प्रियतम के शृङ्गारिक चेष्टाओं, वेशभूषा,
बातचीत आदि के अनुकरण किए जाने का नाम लीला है।।३७॥

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-

"उसका देखना, बोलना, बैठना म्रादि सव ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे उसके प्रिययम का देखना, बोलना म्रादि उसके सौतों की साथ होता है।" म्रथवा जैसे — "उसका कहना, बोलना, गाना वैसा ही होता है जैसा इसका म्रादि।"

तत्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्गक्रियादिषु ।

विलास-प्रियतम के श्रवलोकन श्रादि के समय नायिकाश्चों की श्राकृति, नेत्र तथा चेष्टाश्चों में जो विशेषता श्रा जाती है उसे विलास कहते हैं।

जैसे 'मालतीमाधव' में माधव मालती के विषय में कहता है—
''इतने ही में जो कछ वाने करघो

कहिबे निंह बैनिन में चतुराई।
जय सील अनेक विलासिन कों,
प्रकटाइ छटा चहुँघा छिटकाई।।
बहु सात्त्विक भाव सनी मिस काउके,
ऐसी अधीर जताई दिखाई।
वह बाल बड़ी-बड़ी आँखिनि की,

मनु मैनु महीप ने आपु पढ़ाई ॥"
विच्छित्ति—श्रल्प वेश-विन्यास के होते हुए भी नायिका के श्रंगों में
श्रिधिक कमनीयता के श्रा जाने का नाम विच्छित्ति है।

श्चाकलपरचनालपानि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत् ।।३८।। श्चर्यात् कान्ति जिससे श्रधिक चमत्कृत हो उठती है उसको विच्छित्ति कहते हैं ॥३८॥

जैसे 'कुसारसम्भव' में— "पार्वतीजी के कानों पर लटके हुए जौ के स्रंकुर तथा लोध से पुते तथा गोरोचना लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने सुन्दर लगने लगे कि सबकी स्राँखें हठात् उनकी स्रोर खिंच जाती थीं।"

# विभ्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपर्ययः।

विश्रम — शीष्रतावश आभूषणों को जहाँ पहनना चाहिए वहाँ न पहनकर अन्यत्र पहन लेना, इस प्रकार के आवरण को विश्रम कहते हैं।

जैसे—"रात हो आई. चन्द्रमा निकल आया, यह देख नायिका ने शीघ्रतावश प्रिय से मिलने के लिए आभूषणों को पहनना आरम्भ कर दिया। इधर यह गहना पहन रही थी और उधर इसकी सिखयाँ इसके प्रिय की दूती से बातचीत करने में लगी थीं; सो प्रिय की बातों को सुनने के लिए इसने भी अपने मन और आँखों को उधर ही लगा दिया, निदान जो आभूषण जहाँ पहनना चाहिए था, उसे वहाँ न पहनकर अन्यत्र ही पहन बैठी, यह देख उसकी सिखयाँ हैंस पड़ीं।"

स्रथवा जैसा मेरा (धनिक का) ही पद्य—"नायिका स्राभूषणों से स्रपने स्रंगों को सजा ही रही थी कि इतने में उसने सुना कि उसका प्रिय-तम बाहर स्रा गया है। बस क्या था, शीघ्र ही सज-धजकर तैयार हो गई। इस पर जल्दी करने का परिणाम यह निकला कि उसने भाल में स्रंजन, श्राँखों में महावर स्रीर कपोलों पर तिलक कर लिया।

### क्रोधाश्रुहर्षभीत्यादेः संकरः किलकिञ्चितम् ॥३६॥

किलिकिञ्चित — उस ग्रवस्था को कहते हैं जिसमें नायक के सम्पर्क से नायिका के अन्दर क्रोध, ग्रश्रु, हर्ष, भय, ये चारों मिले हुए पैदा होते हैं।३६।

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य —

नायक ग्रपने मित्र से कहता है-- "रितिकीड़ा रूपी यूत में मैंने किसी

प्रकार से मौका पाकर ना, ना ग्रादि वाक्यों को कहने वाली नायिका के अधरों को तो काट ही लिया। मेरे इस व्यवहार से पहले तो उसने भौंहों की चढ़ाया, फिर कुछ लज्जा का अनुभव किया ग्रीर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा रोना भी श्रारम्भ कर दिया। इसके बाद उसके मुख पर ईषद् हास्य दिखाई दिए, इतने में क्या देखता हूँ कि वह फिर क्रोध से विचलित हो उठी।"

## मोट्टायितं तु तःद्भावभावनेष्टकथादिषु ।

मोट्टायित—श्रियतम-सम्बन्धी मनचाही कथावार्ता को सुनने तथा सोचते-सोचते श्रिय के श्रनुराग में तन्मय (सराबोर) हो जाने का नाम मोट्टायित है।

जैसे 'पद्मगुप्त' काव्य के इस पद्य में ---

"नायिकः प्रिय के चित्र को देख रही थी, देखते-देखते उसके अनु-राग में इतनी विभोर हो उठी कि उसने उस चित्र को ही प्रियतम समभ भट से लज्जा के मारे अपनी ग्रीवा को टेढ़ा कर लिया।"

स्रथवा जैसे—''ऐ भोली, हृदय में किसे रखकर रोमाञ्चित हो गही है, स्रौर सुन्दर अपोग प्रदेश, जिसमें कनीनिकाएँ जँभाई के कारण उल्लिस्त हो रही हैं, धारण कर रही हैं। स्रौर तो स्रौर, उसके कारण तेरी यह दशा हो स्राई है कि तू सोई हुई-सी, चित्रलिखी-सी कला-मात्र अविशब्द सून्य हृदयवाली हो गई है। हे स्रपने-स्राप स्रपना विनाश चाहनेवाली! नज्जा क्यों कर रही है? साफ-साफ बतास्रो भी तो सही, मुफे तो ऐसा लगता है कि तेरे स्नन्दर में छिपा हुस्रा काम ही तुभे स्रनेक प्रकार से सता रहा है।''

ग्रथवा जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य--

कोई दूती नायक से उसके प्रेम में मरनेवाली किसी नायिका के बारे में बताती है—"हे सुन्दर! सिखयों के मन में जब यह आता है कि उसके मन में छिपी हुई कामवासना को जरा उभार दिया जाए तो वे सब तुम्हारे अनुपम सौन्दर्य आदि का वर्णन करना आरम्भ कर देती द्वितीय प्रकाश १८७

हैं। ग्रीर जब तुम्हारा वर्णन श्रारम्भ हो जाता है तो फिर क्या कहना? उस चौड़ी पीठ ग्रीर मोटे स्तनों वाली के ग्रंग-प्रत्यंगों में मगोड़ पैदा हो जाती है, जँभाई ग्राने लगती है, ग्रीर मुजाएँ बलियत हो जाती हैं। (दोनों हाथों के द्वारा ग्रपने सीने को कसना यहाँ बलियत शब्द से ग्रिभेत है।)

सानन्दान्तः कुट्टमितं कुप्येत् केशाधरग्रहे ॥४०॥

कुट्टिनित — सम्भोग में प्रवृत्त होते समय केशग्रहण और ग्रधरक्षत के कारण भीतर से प्रसन्न होते हुए भी ऊपर से नायिकाण्रों द्वारा जो कोय का प्रदर्शन होता है उसे कुट्टिमित कहते हैं।। ४०।।

जैसे----

"हाथों के अग्रभाग ग्रर्थात् ग्रँगुलियों से रोके जाते रहने पर भी त्रियतम के द्वारा श्रोंठों के काट लिए जाने से भूठमूठ का रुदन ग्रौर सीत्कार करने वाली नायिकाश्रों की जय होवे, जिनका इस प्रकार का सीत्कार रितरूपी नाटक के विश्रम का नांदी पाठ है ग्रथवा कामदेव का महत्त्वपूर्ण ग्रादेश है।"

गर्वाभिमान।दिष्टेऽपि बिब्बोकोऽनादरक्रिया।

बिब्बोक—गर्व श्रीर श्रीभमान से इच्छित वस्तु के अनादर करने को बिब्बोक कहते हैं।

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य-

"मैंने भौहो को तानकर अनादर के साथ प्रियतम को जो देखा और इस प्रकार से जो उसकी अवहेलना कर दी, इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा भी मनोरथ चरितार्थन हो सका। अरी, मैंने भी तो हद कर डाली। केवल भौहों का तरेरना ही किया होता सो भी नहीं। मैंने बहाने से कोश के आवेश में तिलक और केशों को हाथों से बिखेर दिया और भावावेश में अनेक बार अपनी नीली साड़ी के आँचल को स्तनों पर से उठाया और रखा।"

सुकुमाराङ्गिबिन्यासो मसृगो लिलतं भवेत् ।।४१।। लिलत—कोमल ग्रंगों को सुकुमारता के साथ रखने का नाम लिलत है ॥४१॥

जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य--

'उसका भौंहों को नचाकर किसलय सहश अँगुलियों को इधर-उधर घुमाकर बोलना, और लोचन के श्रंचलों से श्रित मधुर देखना, तथा स्वच्छन्दता के साथ जाने हुए कमलवत् चरणों का रखना श्रादि देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह कमलनयनी चढ़ती हुई जवानी के द्वारा बिना संगीत के ही नचाई जा रही है।''

प्राप्तकालं न यर्ब्रूयार्त्रीडया विह्तं हि तत् । विह्त-उपयुक्त श्रवसर के पाने पर भी लज्जा के कारण न बोल सकने का नाम विह्नत है।

जैसे---

"पल्लव सदृश कान्तिवाले पैर के ग्रंगूठे से धरती को खोदती हुई ग्रीर उसी बहाने कालिमा से चित्रित ग्रपने चंचल नेत्रों को मेरे ऊपर फेंकती हुई, लज्जा से नम्र मुखवाली, तथा बोलने की चाह से फड़कते हुए श्रधरोंवाली प्रियतमा सामने खड़ी होते हुए भी लज्जा के कारण जो-कुछ न बोल सकी, ये सब बातें स्मृति-पथ में ग्राते ही हृदय को कुरेदने लगती हैं।"

इसके बाद नेता के ग्रन्य कार्य-सहायकों को बतात हैं---

मन्त्री स्वं विभयं वापि सखा तस्यार्थिचन्तने ।।४२।। भ्रपने राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्र की देखभाल आदि मामलों में राजा के सहायक मन्त्री हुन्ना करते हैं। कहीं राजा स्वयं स्रकेले कार्यभार वहन करता है। कहीं राजा भ्रौर मन्त्री दोनों तथा कहीं मन्त्री ही।।४२॥

मन्त्रिणा लितः शेषा मन्त्रिस्वायत्तिसद्धयः । ऊपर बताये हुए नायकों में से धीरलितत नायक ग्रर्थसिद्धि के लिए मिन्त्रयों पर ग्रवलिम्बत रहा करता है। ग्रन्य नायकों (घीरोदात्त, घीर-शान्त और घीरोद्धत) में कहीं राजा, कहीं यन्त्री ग्रौर कहीं दोनों कार्य-भार को वहन करते हैं।

इनके लिए (धीरोदात्त, धीरशान्त, धीरोद्धत के लिए) कोई खास नियम नहीं है कि ग्रमुक नायक का सहायक मन्त्री हो, ग्रथवा स्वयं हो ग्रथवा ग्राप भी हो ग्रौर मन्त्री भी।

ऋत्विक्युरोहितौ धर्मे तपस्विब्रह्मवादिनः ॥४३॥

राजा के धार्मिक कार्यों में सहायता पहुँचाने वाले ऋत्विक्, पुरोहित, तपस्वी ग्रोर ब्रह्मज्ञानी हुन्ना करते हैं।

वेद के पठन-पाठन करनेवाले और उसके व्याख्याता को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। पुरोहित आदि के अर्थ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके अर्थ तो स्पष्ट ही हैं।

दुष्टों के दमन करने को दण्ड कहते हैं।

# मुहृत्कुमाराटविका दण्डे साशन्तसैनिकाः।

राजा के दण्डकार्थों में सहायता पहुँचानेवाले मित्र, कुमार, श्राटिक (सीमारक्षक) सामन्त श्रीर सैनिक होते हैं।

ये प्रत्येक ग्रपने-ग्रपने श्रनुरूप कार्यों में लगाए जाते है ग्रथित् जो जिस कार्य के योग्य होता है वह उस कार्य में राजा की सहायता पहुँचाया करता है। जैसा कहा भी है—

# श्रन्तःपुरे वर्षवराः किराता मूकवामनाः ॥४४॥ म्लेच्छाभीरक्षकाराद्यः स्वस्वकार्योपयोगिनः ।

ग्रन्तःपुर में क्लीब (नपुंसक) किरात, गूँगा, बौना, म्लेच्छ, ग्रहीर, शकार, ये सब सेवा करने के लिए रहते हैं। इनमें जो जिस कार्य के उप-युक्त होता है उसे वह कार्य करने को दिया जाता है।।४४॥

शकार राजा का साला हुग्रा करता है। वह निम्न जाति का हुग्रा करता है। (यह राजा के निम्नजातिवाली पत्नी का भाई होता है।) ज्येष्ठसध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥४५॥ तारतभ्याद्यथोक्तानां गुरणानां चोत्तमादिता । एवं नाट्ये विधातःयो नायकः समरिच्छदः ॥४६॥

पहले बताये हुए नायक-नायिका, दूत-दूती, पुरोहित, मन्त्री स्नादि के उत्तम, मध्यम द्वीर श्रधम, इनके द्वारा प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हैं। यह जो उत्तम, मध्यम स्नीर श्रधम भेद हैं वह गुर्गों की घटती-बढ़ती को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, किन्तु गुर्गाधिक्य को ध्यान में रखकर किया गया है।।४५-४६॥

ग्रब ऊपर बताये हुए नायक के व्यवहारों को बताते हैं— तद्व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्घा तत्र केशिकी।

नायक थ्रौर नायिका के ज्यवहार को वृत्ति कहते हैं। यह चार प्रकार की होती है— १. कंशिकी, २. सात्वती, ३. ग्रारमधी थ्रौर ४. भारती।

गीतनृत्यविलासाद्येमृं दुः श्रुङ्गारचेष्ट्रितैः ॥४७॥

कैशिकी वृत्ति — कैशिकी वृत्ति उसे कहते हैं जिसमें नायक-नायिका का व्यवहार गीत, नृत्य, विलास तथा श्रृङ्कारिक चेष्टाग्रों (काम की इच्छा से युक्त चेष्टाग्रों) के द्वारा सुकुनारता की प्राप्त हुग्रा रहता है ॥४७॥

नर्मतिहिष्कञ्जतत्स्फोटतद्गभँश्वतुरिङ्गका।
वैदग्ध्यक्रीडितं नर्म प्रियोपच्छन्दनात्मकम् ।।४८।।
कैशिकी के चार भेद होते हैं —१ नर्म, २ नर्म िफञ्ज, ३ नर्म-

१. नमं — प्रिय को प्रसन्न करने वाली चातुर्य से युक्त कीड़ा को नमं कहते हैं। इसके तीन मेद होते हैं— १. हास्य नमं, २. सहास्य श्रृङ्गार नमं श्रौर ३. सहास्य भय नमं। इसमें सहास्य श्रृङ्गार नमं के मी तीन मेद होते हैं — १. आत्भीपक्षेप नमं, २. सम्भोग नमं श्रौर ३. मान नर्म । सहास्य मय नर्म के भी दो भेद होते हैं - १. शुद्धभय नर्म, ग्रौर २. शृंगारान्तर्गत भय नर्म ।

हास्येनैव सश्रुङ्गारभयेन विहितं त्रिधा । भय नर्म या सहास्य भय नर्म के भी शुद्ध छौर श्रुगारान्तर्गत भय-नर्म ये दो भेद होते हैं।

श्रात्मोपक्षेपसंभोगमानैः श्रुङ्गार्यपि त्रिष्ठा ।।४९॥ फिर ये वाली, वालीवेष श्रौर चेष्टा, इनके द्वारा तीन-तीन प्रकार के होते हैं।

गुद्धमङ्गः भयं द्वेधा त्रेधा बाग्वेषचेष्ठितैः। सर्वं सहास्यमित्वेवं नर्मष्टादशघोदितम् ॥५०॥ इस प्रकार सब मिलाकर कुल १८ मेद होते हैं ॥४८-५०॥

धितक की वृत्ति—ि प्रियंजन को प्रसन्न करने के लिए किये गए पिर-हास का नाम नमं है। इसमें ग्राम्य परिहास का होना निषद्ध है। यह १. शुद्ध हास्य, २. सहास भ्रुगार छौर सहास भ्रय, इनके द्वारा तीन प्रकार का होता है। इसमें दूसरे का स्वानुराग निवेदन (अपने प्रेम को जतलाना) सम्भोगेच्या प्रकाशन (अपनी सम्भोग की इच्छा को व्यक्त करना), सापराध श्रिय प्रतिभेदन (अपराध करके आये हुए नायक का भण्डाफोड़ करना) इन भेदों से तीन प्रकार का होता है।

इसमें वाणी द्वारा उत्पन्न हास्यनमं का उदाहरण—"पार्वतीजी के चरणों में सखी जब महावर लगा चृकी तब उसने ठिठोली करते हुए आशीर्वाद दिया कि भगवान् करे इन पैरों से अपने पित के सिर की चन्द्र-कला को छुप्रो। इस पर पार्वतीजी मुँह से कुछ न बोलीं पर एक माला उठाकर (धीरे से) उसकी पीठ पर जड़ दी।

वेषनर्मं का उदाहरण 'नागनन्द' नाटक में विदूषक शेखरक की वेश-भूषा स्रादि का वर्णन ।

क्रियानमं का उदाहरण-'मालविकाग्निमित्र' नाटक में स्वप्न देखते

हुए विदूषक को डराने के लिए निपुणिका द्वारा उसके ऊपर डण्डे का फेंका जाना ताकि वह सर्प समभकर चौंक उठे।

इस प्रकार वाणी, वेश, चेष्टा ग्रादि के द्वारा हुए श्रौर भेदों को भी जानना चाहिए।

ग्रब सहास शृंगारनमं के भेदों का उदाहरण देखिए -

आत्मोपक्षेपनमं, जैसे—गरमी का दिन है, कोई पानी पिलाने वाली स्त्री प्याऊ पर बैठी है। इतने में गरमी और रास्ते से क्लान्त और श्रान्त एक पिथक पानी पीने की इच्छा में वहाँ श्राता है, उसे देख प्रयापालिका (प्याऊताली) कहने लगती है—"हे बटोही, दोपहरी यहीं विताइए, पसीना सूख जाने दीजिए, थोड़ी देर रुककर जल पीजिए। हे पिथक, मैं यहाँ श्रकेली हूँ, यह सोचकर श्राप यहाँ से चले न जाइए। यह मेरा पनीसरावाला घर बहुत ठण्डा है, श्रतः यहीं श्रापका रुकना हर तरह से श्रारामदायक होगा। साथ-ही-साथ यहीं से बैठे-बैठे कामदेव के वाणों से त्रस्त श्रपनी प्रियतमा का भी ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि श्रापके मन को लुभाने में शायद पानी पिलानेवाली समर्थन हो सके।"

सम्भोगनमं, जंसे— "श्रभी सूर्य दिखाई ही दे रहे थे कि गृहिणी ने अपने पित को पकड़कर उसकी इच्छा की परवा किये विना ही हँसती श्रौर हंसाती हुई पैरों को दबाने लगी।

माननमं जैसे कोई शठनायक किसी से रमण कर किसी दूसरी नायिका के पास 'तुम मेरी प्रिया हो' इत्यादि कहता हुआ पहुँचा। नायिका ने उसके शरीर पर दूसरी स्त्री की साड़ी आदि को (नायक जल्दी-जल्दी में साड़ी ही पहनकर चल दिया था) देख फटकारना शुरू कर दिया—'तुम मेरी प्रिया हो' यह आपका कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि यदि मैं आपकी प्रिया न होती तो आप अपने प्रियजन (दूसरी नायिका के पहने हुए वस्त्र) उपयुक्त इस साड़ी को पहनकर न आये होते। बात ठीक भी है. कामीजन को अपने को आभूषण आदि से सुसज्जित करना प्रियजन के देख लेने मात्र से ही चरितार्थ हो जाता है।"

द्वितीय प्रकाश १६३

भयनमं — जैसे, 'रत्नावली' नाटिका में चित्र देख लेने के बाद सुसंगता कहती है — "हाँ मुफे चित्र के साथ-ही-साथ सारी बातें मालूम हो गई। अब तो मैं जाकर देवी से यह बात कहुँगी", इत्यादि।

शृंगारान्तगंत भयनमं — "ग्रपने भ्रपराध के व्यक्त हो जाने पर नायक ने श्रपनी नायिका को प्रसन्न करने के लिए ग्रनेक उपायों का सहारा लिया, पर जब किसी से भी सफलता न मिल सकी तो बहुत सोचने पर एक उपाय की सूभ उसके मन में ग्राई। वह यह कि इसको भयभीत किया जाए, सो वह लगा कहने, 'देखो वह पीठ-पीछे क्या है?' 'देखो यह पीठ-पीछे क्या है?' इस प्रकार से नायिका को भयभीत करके भट मौका पाकर वह शठ नायक मन्द-मन्द मुस्कान करने वाली प्रिया का भ्रातिंगन कर रहा है।"

#### नर्मस्फिञ्जः सुलारम्भो भयान्तो नवसंगमे ।

नर्म स्फिञ्ज—नायक-नायिका के प्रथम समागम को नर्म स्फिञ्ज कहते हैं, जिसका ग्रारम्भ सुख के साथ तथा श्रन्त भय लिये हुए होता है।

जैसे, 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में संकेत-स्थल पर आई हुई नायिका (मालविका) से नायक (राजा) का यह कथन—

"हे सुन्दरि, मेरे गले लगने से मत डरो। कितने दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल था। हे प्यारी श्राश्रो, श्रौर श्राकर मुक्तसे वैसे ही लिपट जाश्रो जैसे माधवी लता श्राम से लिपट जाती है।"

इसके बाद मालविका राजा से कहती है—''मुक्ते महारानी से बड़ा डर लगता है, श्रतः चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती।'' इत्यादि।

नर्मस्फोटस्तु भावानां सूचिनोऽल्परसो लवैः ।।५१॥ नर्म स्फोट—ग्रल्प भावों से अल्प रस के प्रकट होने का नाम नर्म स्फोट है ॥ ५१॥

जैसे 'मालतीमाधव' में मकरन्द माधव की दशा का वर्णन करता है— चलत में यह ग्रति ही ग्रनसात।

देह म करित वृष्टि सुखमा की सूनी दृष्टि लखात ।। चिन्तातुर सो सांस भरत छिन-छिन दूनौ दरसावै। कारन का, यहि के सिवाय कछ श्रौर समक्ष निह श्रावै।। श्रवसरही फिरि भुवन-भुवन में मनमथ विजय दुहाई। जोर मरोर भरी जोवन निद यहि तन में उमड़ाई॥ प्रकृति मधुर रमनीय भाव जब जोवन ज्योति प्रकासैं। बरवस मन बस करत घीरता घीरज ह की नामैं॥

यहाँ पर माधव के गमन ब्रादि से प्रकट होने वाले थोड़े भावों से मानती के विषय में उसका श्रनुराग थोड़ी मात्रा में सूचित होता है।

#### नर्मगर्भ-

छन्ननेत्रप्रतीचारो नर्यगर्भोऽर्थहेतवे।

श्रङ्गैः सहास्यनिर्हास्येरेभिरेषात्र कैशिकी ॥५२॥

कार्यसिद्धि के लिए नायक के गुप्त ब्यवहार को नर्भगर्भ कहते हैं। यह कंशिकी वृत्ति का ग्रन्तिम चौद्या भेद है। इसके भी दो मेद होते हैं — सहास्य ग्रीर निर्हास्य ॥ ४२॥

जैसे 'ग्रयरुशतक' में —एक ग्रासन पर अपनी दोनों प्रेमिकाग्रों को बैटा देख, कामकीड़ा के बहाने पीछे से श्राकर नायक एक की ग्रांख मूंदकर श्रपने कन्धे को जरा मोड़कर प्रेम से उल्लिसित मनवाली तथा ग्रानन्द से विकसित मुखवाली श्रपनी दूसरी नायिका को श्रानन्द से चूम रहा है।

श्रीर जैसे 'प्रियद्शिका' के गर्भाङ्क में वत्सराज का वेश धारण करके श्राई हुई सुसंगता के स्थान पर पास ही में स्वयं वत्सराज का श्रा जाना।

#### सात्त्वती---

विज्ञोका सात्त्वती सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवैः । संलापोत्यापकावस्यां साङ्घात्यः परिवर्तकः ॥५३॥ नायक के शोकरिहत सस्व, शौर्य, दया, त्याग और आर्जवयुक्त व्यापार को सास्वती वृत्ति कहते हैं। इसके संलापक, उत्थापक, सांघात्य और परिवर्सक, ये चार भेद्र होते हैं।।५३॥

संलापको गभीरोक्तिनांनाभावरसा मिथः।

संलायक — नाना प्रकार के भाव और रसों से युक्त गम्भीर उक्ति को संलायक कहते हैं।

जैसे राम 'महावीरचरित' नाटक में परशुराम से कहते हैं-

"निश्चय ही यह वह फरसा है जो सपरिवार कार्तिकेय के जीते जाने पर भगवान शंकर के द्वारा हजार वर्ष तक शिष्य बने हुए ग्रापको प्रसाद रूप में दिया गया था।"

यह सुनकर परशुराम बोलते हैं-

'हे राम तुम्हारा कथन सत्य है, यह मेरे गुरुदेव शंकर का प्यारा वहीं परशु है।

"शस्त्र-परीक्षा के दिन बनावटी युद्ध में गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय को मैंने हराया, इससे प्रमन्न हो गुणों के प्रेमी भगवान शंकर ने प्रसाद रूप में इसे मुक्ते प्रदान किया।" इत्यादि। नाना प्रकार के भावों श्रीर रसों से युक्त राम भौर परशुराम की गम्भीर युक्ति-प्रयुक्ति संलापक है।

#### उत्थापक---

उत्यापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्यापयेत् परम् ॥५४॥

युद्ध के लिए जहाँ नायक शत्रु को ललकारे, ऐसे स्थल पर उत्थापक होता है। धर्याम् नायक के द्वारा युद्ध के लिए शत्रु के ललकारने को उत्थापक कहते हैं।। १४।।

जैसे 'महायीरचरित' में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं —

'हे राम, तेरा वर्शन मेरे लिए ग्रानन्दप्रद हुग्रा, ग्रथवा श्राश्चर्यो-पादक हुग्रा, या दुःच देने के लिए हुग्रा, कुछ ग्रमफ में नहीं ग्रा रहा है। पता नहीं क्यों मेरे ऐसे नीरस के नेत्रों में भी तुभे देखते रहने की इस प्रकार की उत्कट तृष्णा पैदा हो गई है! खैर मेरी तकदीर में तेरी संगति का सुख नहीं बदा है, ग्रतः प्रसिद्ध पराक्रमी परशुराम के जीतने के लिए तेरी भुजाग्रों में मेरा यह धनुष प्रेरणा संचार करे।"

#### सांघात्य---

मन्त्रार्थदैवशक्त्यादेः साङ्गात्यः सङ्गभेदनम् ।

मंत्र, धन या देवी शक्ति के सहारे किसी संघटना में फूट पैदा कर देने का नाम सांघात्य है।

मंत्र-शक्ति द्वारा फूट पैदा करना, जैसे-

'मुद्राराक्षस' नाटक में चाणक्य का अपनी बुद्धि के द्वारा राक्षस के मित्रों में फूट पैदा कर देना।

ग्रर्थशक्ति, जैसे—वही पर (मुद्राराक्षस नाटक में) पर्वत के ग्राभू-षण को राक्षस के हाथ में पहुँचाकर मलयकेतु के साथ फूट पैदा करा देना।

दैव-शक्ति का उदाहरण—रामायण में राम का रावण से विभीषण को फोड लेना।

प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात् परिवर्तकः ॥५५॥

परिवर्तक — प्रारम्भ किये हुए कार्य को छोड़ दूसरे कार्य के ग्रारम्भ कर देने को परिवर्तक कहते हैं ॥ ५५ ॥

जैसे 'महावीरचरित' में— परशुराम कहते हैं कि "हे राम, गणेश के मूसल के समान दांतों से चिह्नित तथा स्वामी कार्त्तिकेय के तीक्ष्ण शरों के प्रहार के त्रण से सुशोभित मेरी छाती तेरे जैसे प्रद्भुत पराक्रमशाली के मिलने से रोमांचित हुई (तेरा) ग्रालिंगन चाहती है।" यह सुनकर राम कहते हैं—

"भगवन्! ग्रालिंगन तो प्रस्तुत व्यापार (युद्ध) के विरुद्ध है।" इत्यादि । सात्त्वती के बाद श्रारभंटी वृक्ति को बताते हैं—

हितीय प्रकाश १६७

इस वृत्ति में माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्ति, प्रस्ताव स्रादि बातें होती हैं।

एभिरङ्गः श्चतुर्थेयं सात्त्वत्यारभटी पुनः ।

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितः ॥५६॥

संक्षिितका स्यात्संफेटो वस्तूत्यानावपातने ।

ग्रवास्तविक वस्तु को मंत्र के बल से दिखलाने आदि को माया कहते

हैं । इसके चार भेद होते हैं—१. संक्षिप्ति, २. संफेट, ३. वस्तूत्थापन,

ग्रीर ४. ग्रवपात ॥ ४६॥

#### संक्षिप्ति-

संक्षिप्तवस्तुरचना संक्षिप्तिः शिल्पयोगतः ।।५७।। पूर्वनेतृतिवृत्त्यान्ये नेत्रन्तरपरिग्रहः ।

शिल्प के योग से संक्षिप्त वस्तु-रचना को संक्षिप्ति कहते हैं। कुछ लोगों के मत में प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्थान पर दूसरे नायक का आ जाना संक्षिप्ति है।। ५७।।

मिट्टी, बाँस, पत्तों स्रौर चमड़ों स्रादि के द्वारा वस्तु का उत्थापन स्रर्थात् वस्तु के तैयार हो जाने का नाम संक्षिप्ति है। इसका उदाहरण है बाँस का बना ह्यथी।

दूसरे लोग नायक की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के आने को संक्षिप्ति बतलाते हैं। जो लोग प्रथम नायक के चले जाने पर उसके स्थान पर दूसरे नायक का धाना संक्षिप्ति की परिभाषा बताते हैं, उनके अनुसार इसका उदाहरण है बालि का निधन हो जाने पर सुग्रीव का

१. ग्रन्थकार धनंजय का मत पहला है श्रौर वृत्तिकार धनिक का दूसरा है, श्रर्थात् एक नायक के बाद दूसरे नायक का भ्राना सक्षिप्ति है यह ग्रन्थकार घनंजय का मत है। श्रौर एक ग्रवस्था के बाद दूसरी ग्रवस्था का भ्राना वृत्तिकार घनिक का मत है। नायक बनना । ग्रीर जो लोग एक ग्रवस्था की निवृत्ति के बाद दूसरी ग्रवस्था के ग्राने का नाम संक्षिप्ति बताते हैं उनके ग्रनुसार इसका उदाहरण है—'महावीरचरित' में परशुराम का उद्धतता को त्यागकर शान्तभाव का ग्रहण करना।

संफेटस्तु समाघातः क्रुद्धसंरब्धयोर्द्धयोः ॥५८॥

संफोट—दो कृद्ध व्यक्तियों में एक की दूसरे के प्रति को गाली-गलीज होती है उसे संफोट कहते हैं।

कंसे, 'मालतीमाधम' में माधव श्रीर श्रघीर घण्ट का श्रीर रामा-यग में विणत चरित्रों में से लक्ष्मण श्रीर मेघनाद का श्रापती वाक्युद्ध आदि ॥ ४८ ॥

वस्तूत्थापन---

मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनिष्यते ।

माया म्रादि से उत्पन्न वस्तु को वस्तूत्थापन कहते हैं ।
जैसे 'उदात राधव' नाटक में—

"विजयी होते हुए भी चमकती हुई सूर्य की सम्पूर्ण किरणें पता नहीं कैसे आकाशव्यापी अति सघन अन्धकार के द्वारा पराजित हो रही हैं। दूसरी तरफ भयानक कबन्धों के छेदों से निकले हुए रक्त को पी-पी-कर पेट भर जाने से डकारने वाली और अपनी मुखरूप कन्दरा से आग उगलनेवाली सिगारिनों का करण अन्दन हो रहा है।"

श्रवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रासविद्रवैः ॥५६॥

स्रवपात—निकलना, प्रवेश करना, भय करना श्रौर भागना, ये बातें स्रवपात के भीतर पाई जाती हैं।। ४६॥

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में, "अश्दशाला से बन्धन को तोड़कर यह बन्दर रिनवास में प्रवेश कर रहा है। इसके गले में सोने की टटी हुई सॉकल पड़ी हुई है। वह उसे नीचे की तरफ खींचता हुआ बढ़ रहा है। वह अपनी बानर जाति के अनुरूप जब कीड़ा (धुड़की देना आदि) द्वितीय प्रकाश १६६

करता है उस समय उसके पैरों में लगी हुई छोटी-छोटी घण्टियाँ भंकृत होने लगती हैं। वह स्त्रियों को डराते हुए तथा घदवशाला के रक्षकों से पीछा किए जाते हुए रनिवास में प्रवेश कर रहा है।"

ग्रीर भी—"मनुष्य में गिनती न होने से नपुसक लज्जा छोड़कर छिप गए, बौने डर के मारे कंचुकी के वस्त्र में छिपने लगे, किरातों ने भी ग्रपनी जाति के ग्रनुरूप ही कार्य किया, क्योंकि वे इधर-उधर (कोने में) तितर-जितर हो गए। ग्रीर कुडजे भी, बन्दर कहीं देख न ले इसलिए ग्रीर नीचे स्थित हो गए।"

'प्रियदर्शिका' में विन्ध्यकेतु पर किये गए आक्रमणकालीन कोलाहल भी इसका उदाहरण हैं।

एभिरङ्गै श्वतुर्घेयं नार्थवृत्तिरतः परा । चतुर्थो भारती सापि वाच्या नाटकलक्षरो ॥६०॥ कैशिकीं सास्वतीं चार्थवृत्तिमारभटीमिति । पठन्तः पञ्चमीं वृत्तिमौद्भटाः प्रतिजानते ॥६१॥

[तीन वृत्तियों को बताया जा चुका है।] चौथी मारती वृत्ति का नाटकीय व्यापारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह केवल बाचक वृत्ति है। इन चारों के अलावा कुछ लोग एक 'ग्रर्थवृत्ति' नाम की पाँववीं वृत्ति मानते हैं। इसके माननेवाले उद्भट ग्रीर उसके श्रनुयायी हैं। पर इस वृत्ति को मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कोई उदा-हरण मिलता नहीं है। श्रीर यह हास्य ग्रावि रसों में पैवा भी नहीं हो सकती, वयोंकि भारती के समान ही उसके होने से नीरसता स्वयंसिद्ध है। ग्रर्थात् वाच्य होने के कारण भारती नीरस होती है क्योंकि रस तो व्यंग ही रहता है और उसी के समान ही इस पाँचयों को भी मानें तो वह भी भला हास्यादि रसों में कैसे रह सकेगी?

साहित्य-शास्त्र में काव्य का व्यवहार रसवान के हो लिए होता है नीरस के लिए नहीं होता; श्रतः तीन ही सात्वती, श्रारमटी श्रौर केशिकी वृत्ति मानना युक्तिसंगत है ।। ६०-६१ ।।

कौन वृत्ति किस रस में रहती है इस वात को बताते हैं—
शृङ्गारे कैशिकी वीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः ।
रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र भारती ॥६२॥
कैशिकी वृत्ति शृंगार रस में, सात्त्वती वीर रस में, झारभटी रौद्र
और बीभत्स रस में तथा भारती वृत्ति सर्वत्र रहती है ॥ ६२॥

देशभाषाक्रियावेषलक्षरााः स्यः प्रवृत्तयः ।

लोकादेवावगम्यैता यथौचित्यं प्रयोजयेत् ॥६३॥

नायक स्नादि देश के सिन्न होने से भिन्न वेश स्नादि में प्रवृत्त होते हैं। स्रर्थात् जिस देश के नायक स्नादि होंगे उसी देश की माषा स्नौद वेश धारण करेंगे। पात्र जिस देश के नायक स्नादि का स्निनय करता है उसी देश की भाषा, वेश, क्रिया स्नादि का व्यवहार करता है। पात्र को लौकिक व्यवहार श्रादि ज्ञान के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त कर जहां जैसा उचित हो वहां वैसा करना चाहिए।। ६३।।

पाठ्यं तु संस्कृतं नृगामनीचानां कृतात्मनाम् । लिगिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेदययोः क्वचित् ॥६४॥ स्त्रीगां तु प्राकृतं प्रायः शौरसेन्यधमेषु च ।

कौन पात्र किस भाषा का प्रयोग करे, श्रव इस बात को बताते हैं—श्रेष्ठ पुरुष, महात्मा, ब्रह्मचारी संस्कृत भाषा का प्रयोग करें। कहीं-कहीं महारानी, मंत्री की लड़की और वेश्या भी संस्कृत में बोल सकती हैं। स्त्रियों को प्राकृत में ही बोलना चाहिए। अधम लोगों के लिए शौरसेनी भाषा उपयुक्त है।। ६४।।

प्रकृति कहते हैं संस्कृत को, ग्रतः उससे पैदा होने के कारण देशी भाषाग्रों को प्राकृत कहते हैं। शौरसेनी ग्रौर मागधी ग्रथने स्थान पर ही होती हैं। ग्रर्थात् शौरसेनी मध्यम ग्रौर मागधी ग्रथम लोगों को बोलनी चाहिए।

द्वितीय प्रकाश २०१

पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाचं मागघं तथा ।।६५।। यहेशं नीचपात्रं यत्तहेशं तस्य भाषितम् । कार्यनश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः ।।६६॥

पिशाचों को पैशाची तथा श्रत्यन्त निम्नवगं के लोगों को मागधी बोलनी चाहिए। जिस देश का वह नीच पात्र हो उसको उसी देश की भाषा बोलनी चाहिए। कार्य ग्रादि की दृष्टि से उत्तम लोगों की भाषा में भी व्यतिक्रम हो सकता है।। ६५-६६।।

बुलानेवाले तथा बोलनेवाले के श्रीचित्य का ध्यान रखकर बुलाने की बात, या कौन किसे किस शब्द से सम्बोधित करे यह बात बताते हैं—

भगवन्तो वरैर्वाच्या विद्वद्देविविनिगनः।

विप्रामात्याग्रजाइचाऽऽर्या नटीसूत्रभृतो मिथः ॥६७॥

रथी सूतेन चायुष्मान् पूज्यैः शिष्यात्मजानुजाः ।

वत्सेति तातः पुज्योऽपि सुगृहीताभिधस्तु तैः ॥६८॥

सज्जन लोग, विद्वान्, देव, ऋषि, ब्रह्मचारी, इन लोगों को 'भगवन्' कहके बुलावें और बाह्मण, मन्त्री तथा बड़े भाई को 'आर्य' कहके युकारें। नदी और सूत्रधार आपस में एक-दूसरे को 'आर्य' कहके बुलावें। रख हाँकनेवाला रथ पर चढ़े व्यक्ति को 'आयुष्मान्' कहके सम्बोधित करे। पूज्य लोग शिष्य, पुत्र छोटे भाई इनको वत्स और तात इन दोनों शब्दों में से किसी से पुकारें। और पूज्य लोग भी शिष्य आदि के द्वारा 'तात', 'सुगृहीतनामा' इन शब्दों ते पुकारे जाएँ। पारिपांश्विक सूत्रधार को भाव और सूत्रधार उसे मार्ष कहके बुलावे।। ६७-६८।।

भावोऽनुगेन सूत्री च मार्षेत्वेतेन सोऽपि च । देतः स्वामोति नृपतिर्भृत्यैभट्टोति चाधमैः ॥६६॥

भृत्य राजा को देव ग्रौर स्वामी कहे ग्रौर ग्रधम जन भट्ट कहें। नायक ग्रपनी नायिकाश्रों को ज्येष्ठा, मध्यमा ग्रौर श्रधमा को जैसा बुलाता हो वैसा ही बुलावे। विद्वान् और देवता श्रादि की स्त्रियाँ पति की तरह देवर से भी सम्बोधित की जाएँ।। ६६।।

एक स्त्री दूसरे को क्या कहकर बुलाती है इस बात को बताते हैं— आमन्त्रएगियाः पतिवज्ज्येष्ठमध्याधमैः स्त्रियः ।

समा हलेति प्रेष्या च हञ्जे वेश्याऽज्जुका तथा ॥७०॥

कुट्टिन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनैः।

विदूषकेए। भवती राजी चेटीति शब्दाते ॥७१॥

श्रपनी सहेलियों को हला, प्रेष्या को हञ्जे, वेश्या को ग्रञ्जुका कह-कर पुकारे। कुट्टिनी ग्रम्बा, पूज्या ग्राँर जरती इन शब्दों से पुकारी जाएँ। विदूषक रानी ग्राँर चेटी दोनों को 'मवती' शब्द से बुलावे।। ७०-७१।।

चेष्टागुरगोदाहृतिसत्त्वभावानशेषतो नेतृदशाविभिन्नान् । को वक्तुमीशो भरतो न यो वा यो वा न

देवः शशिखण्डमौतिः ॥७२॥

श्राचार्य भरत श्रौर भगवान् शंकर के धलावा ऐसा कौन होगा ओ चेटा, गुरा, सारिवक भाव श्रौर अगरित नायक श्रौर नायिकाओं की विभिन्न दशाओं का वर्णन करने में समर्थ हो सके ? श्रथात् इनके वर्णन में भगवान् शंकर श्रौर श्राचार्य भरत के श्रलावा कोई भी समर्थ नहीं ॥७२॥

।। धनञ्जय के दशरूपक का द्वितीय प्रकाश समाप्त ।।

कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षेप में केवल एक रास्ता-भर दिखला दिया गया है। अगर कोई चाहे तो इसका और भी विस्तार कर सकता है। लीला आदि को चेष्टा कहते हैं, विनय आदि को गुण कहते हैं। उदाहृतयः का अर्थ होता है संस्कृत और प्राकृत में बोलना। सत्त्व, विकार-रिहत मन को कहते हैं। सात्त्विक भाव मन की प्रथम विकृत अवस्था को कहते हैं। इसी के द्वारा हाव आदि का ग्रहण होता है।

।। विष्णु के पुत्र धनिक के दशरूपावलोक व्याख्या का नेतृ प्रकाश नाम का द्वितीय प्रकाश समाप्त ।।

# वृतीय प्रकाश

यद्यपि इस प्रकाश में रस का ही वर्णन होना चाहिए क्योंकि वस्तु श्रीर नेता के वर्णन के बाद उसी का कम प्राप्त है, पर रस के विषय में बहुत कहना है इसलिए उसकी छोड़ यहाँ (इस प्रकाश में) वस्तु, नेता श्रीर रम इनका पृथक्-पृथक् नाटक में क्या उपयोग होता है इस बात को बताते हैं।

प्रकत— रूपक के दस भेदों में से सर्वप्रथम नाटक को ही क्यों बताते हैं ?

प्रकृतित्वादथान्येदां भूयोरसपरिग्रहात् । संपुर्णलक्षरात्याच्च पूर्वं नाटकमुच्यते ॥१॥

उत्तर—नाटक ही सब रूपकों का मूल है, एक तो यह कारण है। दूसरी बात यह है कि इसी के भीतर रसों का प्राचुर्य रहता है। इसके खलावा तीसरा कारण यह है कि सम्पूर्ण रूपकों के लक्ष्मण केवल इसीमें घटित होते हैं। इन्हों कारणों से सर्वप्रथम नाटक के ही भीतर वस्तु, नेता धीर रस के उपयोग को बताते हैं।।१।।

पूर्वरंगं विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते ।

प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयेश्वटः ॥२॥

नाटक में सर्वप्रथम पूर्वरंग होना चाहिए। पूर्वरंग के बाद सूत्रघार को ग्राना चाहिए और उसके चले जाने के बाद उसी के हो समान किसी दूसरे नट को रंगमंच पर आकर ग्राभिनेय काव्य-कथा की सूचना सामा-जिकों को देनी चाहिए।।।।

[नाटक की मुख्य कथा के ग्रारम्भ से पहलेवाले सारे कृत्यों को

२०४ दशरूपक

पूर्वरंग कहते हैं। इसमें नाटचशाला की रचना ग्रादि से लेकर देवस्तुति ग्रादि सभी बातें ग्रा जाती हैं।]

वृत्तिकार घनिक का कहना है कि पूर्वरंग तो हुई नाट्यशाला स्रौर उसमें होनेवाला प्रथम जो प्रयोग है उसके स्रारम्भ को पूर्वरंगता कहते हैं। उसी पूर्वरंगता का सम्पादन कर सूत्रधार के चले जाने के बाद उसके ही सहश वैष्णव वेषधारी कोई दूसरा नट प्रवेश कर, जिसका स्रभिनय होनेवाला है, उस काव्य-कथा को सूचित करे। इस सूचना देनेवाले व्यक्ति को स्थापक कहते हैं, क्योंकि वह सूचना द्वारा काव्य-कथा को सूचित करता है।

दिव्यमत्यें स तद्र्षो मिश्रमन्यतरस्तयोः। सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥३॥

स्थापक को यदि दिब्य वस्तु की सूचना देनी हो तो उसे दिव्य (देवता के) रूप से, ग्रौर यदि ग्रादिब्य वस्तु की सूचना देनी हो तो मनुष्य वेश से, तथा यदि मिश्रवस्तु की सूचना देनी हो तो दोनों में से किसी एक का रूप घारण करके सूचना देनी चाहिए।

यह सूचना चार बातों की होती है—१. वस्तु, २. बीज, ३. मुख झौर ४. पात्र ॥३॥

वस्तु की सूचना, जैसे 'उदात्तराघव' नाटक में-

"रामचन्द्र अपने पिता की आजा को माला के समान शिरोधार्य कर जंगल को चले गये। उनकी (राम की) भिक्त के कारण भरत ने अपनी माता के साथ अयोध्या के सम्पूर्ण राज्य को तिलाञ्जलि दे दी। सुग्रीव और विभीषण ने राम से मित्रता कर अत्यधिक सम्पत्ति को पाया। और घमण्ड में चूर रहने वाले रावण आदि सारे शत्रु शत्रुता रखने के कारण विनाश को प्राप्त हुए।

बीज की सूचना का उदाहरण रत्नावली नाटिका का 'हीपादन्य-स्मान्' रलोक है जिसका अर्थ पहले ही बताया जा चुका है।

मुख--जैसे, "घने ग्रन्धकार वाले वर्षाऋतु रूपी रावण को मार-

कर स्वच्छ चन्द्रमा का हास्य लिए हुए स्वच्छ-शर**र्**काल-रूपी राम प्रकटित हुए ।''

पात्र-सूचना--जैसे 'ग्रभिज्ञान शाकुन्तल' में--

"तुम्हारे गीत के मनोहर राग ने मेरे मन को बलपूर्वक वैसे ही स्रीच लिया है जैसे वेग से दौड़ता हुग्रा यह हरिण राजा दुष्यन्त को।"

रंगं प्रसाद्य मधुरैः इलोकैः काव्यार्थसूचकैः।

ऋतुं कंचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत् ॥४॥

स्रिभिनेय काव्यकथा भी जिससे लक्षित होती हो ऐसे मधुर श्लोकों से सामाजिकों को प्रसन्न करता हुआ किसी ऋतु को लेकर भारती वृत्ति का आश्रयण करे।।४।।

उदाहरणार्थ---

"प्रथम समागम के अवसर पर भगवान् शंकर से आशिलष्ट पार्वतीजी आप लोगों की रक्षा करें। पार्वती, जो पित के पास जाने की तैयारी कर चल चुकने के बाद भी जो नवोढ़ा अवस्था के अनुकूल स्वाभाविक लज्जावश रोक दी गईं और फिर सिखयों द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षा पाकर शिवजी के पास पहुँचा दी गईं तथा वहाँ जाने पर शंकरजी के अपूर्व दर्शन से चिकत हो गई और अनुरागवश उनके शरीर में रोमाञ्च हो आए। इस अवस्था को प्राप्त भगवान् शंकर द्वारा आर्लिंगत पार्वती आप लोगों की रक्षा करें।"

भारती संस्कृतप्रायो वाग्यव्यापारो नटाश्रयः।

मेदैः प्ररोचनायुक्तंवींथीप्रहसनामुखैः ॥५॥

भारती वृत्ति—नट के ग्राथय करके होने बाले संस्कृतबहुला चाणी के व्यापार को भारती वृत्ति कहते हैं। अर्थात् भारती वृत्ति वह है जिसमें बातचीत संस्कृत में होती है ग्रौर जो नट के ग्राथित रहती है ग्रौर जिसमें वाणी की ही प्रधानता होती है, ग्रथं की नहीं।

इसके चार भंग होते हैं--- १. प्ररोचना, २. वीथी, ३. प्रहसन भौर ४. भ्रामुख ॥४॥ उन्मुखीकरएां तत्र प्रशंसातः प्ररोचना ।

प्ररोचना—प्रस्तुत की प्रशंसा कर सामाजिकों के भीतर उत्कण्ठा जागृत कर देने का नाम प्ररोचना है।

जैसे 'रत्नावली' नाटिका में सूत्रधार कहता है —

"मेरे सौभाग्य से नाटक में अपेक्षित सभी गुण एक ही साम मिल गए। इनमें से एक-एक दस्तु भी विञ्छित फल की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है और जब सब मिल जाएँ तो फिर क्या कहना? देखो, इस नाटिका के रचियता स्वयं महाराज हर्ष हैं। सामाजिक (दर्शक) भी गुणग्राही है और कथावस्तु का चुनाव भी अति उत्तम है। कारण यह है कि इसमें विणित वत्मराज उदयन का चिरत्र भी लोगों के मन को चुरानेवाला (लुभानेवाला) सिद्ध हो चुका है तथा इसका अभिनय भी हम लोगों जैसे चनुर अभिनेताओं द्वारा किया जा रहा है।"

वीथी प्रहतनं चापि स्वप्रसंगेऽभिधास्यते ॥६॥

वीथी श्रौर प्रहसन के बारे में आगे चलकर जहाँ उसका प्रसंग श्राएगा बताया जाएगा। वीथी के जो श्रंग हैं वही श्रामुझ के भी हैं। श्रतः यहाँ पर श्रामुख होने के कारण वीथी के श्रंगों का वर्णन कर रहे हैं—

वीथ्यंगान्यामुलांगत्वादुच्यन्तेऽत्रैय तत्युनः ।
सूत्रधारो नटीं बूते मार्षं वाय विदूषकम् ॥७॥
स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेषि चित्रोक्त्या यत्तदानुखम् ।
प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम् ॥६॥
प्रयोगातिशयश्चाय वीथ्यांगानि त्रयोदश ।

प्रस्तुत विषय पर विचित्र उक्तियों के द्वारा नटी, पारिपाध्यिक और विदूषक इनमें से किसी एक से बातबीत करता हुआ सूत्रभार का पाण्डित्य-पूर्ण ढंग से स्पक के आरम्भ करा देने का नाम आमृख है। आमुख का दूसरा नाम प्रस्तावना भी है। आमुख के तीन अंग होते हैं—१. कथोद्घात, २. प्रवृत्तक और ३. प्रयोगातिक्षय। वीथी के तेरह अंग होते हैं। ७-८।।

स्वेतिवृत्तिसमं वाक्यमर्थं वा यत्र सूत्रिगः ॥६॥
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्घातो द्विभैव सः ।

कथोद्धात - अपनी कथा के ही सहश सूत्रवार के मुख से निकले हुए वाक्य या अर्थ को ग्रहरण करके पात्र के प्रवेश होने का नाम कथोद्धात है। यह दो प्रकार का होता है। पहला वाक्य ग्रहरण करके पात्र का प्रवेश करना और दूसरा वाक्यार्थ ग्रहण कर पात्र का प्रवेश करना ॥६॥

पहले का उदाहरण है-

द्वीपादन्यस्मादिप---

इसका ग्रर्थ पहले दिया जा चुका है।

वाक्यार्थ का उदाहरण, जैसे 'वेणीसंहार' में सुत्रवार कहता है-

''सन्धि के हो जाने से तथा शत्रुग्नों के नष्ट हो जाने के कारण शान्त हो गया है श्रग्निरूपी द्वेष जिनका, ऐसे पाण्डव भगवान कृष्ण के साथ श्रानन्दपूर्वक विचरण करें ग्रौर विग्रह-विहीन कौरव, जिन्होंने प्रेम-पूर्वक प्रजा-पालन से समस्त भूमण्डल को वशीभूत कर लिया है, वे भी अपने ग्रनुचरों के साथ स्वस्थ होवें।''

इसके बाद पूर्व-कथित वान्य के अर्थ को लेकर भीम का यह कहते हुए प्रवेश करना—

"जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लाख (लाह) का घर बनाकर, विष-मिला भोजन देकर, छलने के लिए द्यूत का आयोजन करके, हम लोगों के प्राण और धन हरण करने की चेप्टा की, तथा जिन्होंने भरी सभा में हमारी स्त्री द्रौपदी के केशों और वस्त्रों को खींचा, वे मेरे जीते-जी स्वस्थ कैसे रह सकते हैं ?"

#### प्रवृत्तक

कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेशः स्यात् प्रवृत्तकम् ॥१०॥ सूत्रवार के द्वारा ऋतु-विशेष के वर्णन में समान गुर्गो के कारण जिसकी सूचना मिलती उस पात्र के प्रवेश करने को प्रवृत्तक कहते हैं॥१०॥ जैसे—पृष्ठ १८ की टिप्पणी में दिया जा चुका है। एषोऽयमित्युपक्षेपात् सूत्रघारप्रयोगतः।

प्रात्रप्रवेशो यत्रैष प्रयोगातिशयो मतः ॥११॥

प्रयोगातिशय—जहाँ सूत्रघार नटी से किसी प्रसंग की चर्चा करते हुए ग्रिभिनेय व्यक्ति का नाम लेकर संकेत करे कि 'ग्ररे ये तो वे ही हैं' या 'उनके समान हैं।' ग्रीर उसके कथन के साथ ही उस व्यक्ति के ग्रिभिनय करने वाले पात्र का प्रवेश हो जाए उसे प्रयोगातिशय कहते हैं।।११॥

जैसे 'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' का—"एप राजेव दुष्यन्तः" ग्रब वीथी के ग्रंगों को वताया जा रहा है — उद्घात्यकावलगिते प्रपञ्चित्रगते छलम् । वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके ॥१२॥

श्रसत्प्रलापव्याहारमृदवानि त्रयोदश ।

वीथी के तेरह अंग होते हैं—(१) उद्घात्यक, (२) म्रवलगित् (३) प्रपंच (४) त्रिगत, (५) छल. (६) वाक्केली, (७) म्रधिबल, (८) गण्ड, (६) म्रवस्यन्दित (१०) नालिका, (११) म्रसत्प्रलाप, (१२)

क्याहार, (१३) मृदव ॥१०॥

गूढार्थपदपर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ।।१३।। यत्रान्योन्यं समालापो द्वेघोद्घात्यं तदुच्यते ।

१. उद्घात्यक — गूढ़ार्थ की पर्यायमाला (क्रम से एक के बाद दूसरे का ग्राना) श्रयवा प्रश्नोत्तर श्रृंखला (ताँता) के द्वारा जो दो व्यक्तियों की बातचीत होती है उसे उद्घात्यक कहते हैं।।१३।।

प्रथम का उदाहरण, जैसे 'विक्रमोर्वशी' नाटक में-

"विदूषक — हे मित्र, वह कौन कामदेव है जा तुम्हें दुःख पहुँचाया करता है ? वह क्या पुरुष है ग्रथवा स्त्री ?

राजा—मित्र ! मन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, भतः मन ही इसकी जाति है। यह स्वच्छन्द रहता है श्रीर सुख में ही इस पर चला जाता है। स्नेह के इस प्रकार के ललित मार्ग को ही कामदेव कहते हैं।

विदूषक—क्या जो कोई जिस किसी वस्तु की चाह रखे वह उसके लिए काम ही हो जाएगा ?

राजा--ग्रौर क्या ?

विदूषक—ग्रच्छी बात है, तब तो मैं जान गया, भोजनालय में मेरी भोजन करने की इच्छा का होना भी काम है।"

दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'पाण्डवानन्द' काव्य में—''गुणीजन किस वस्तु के होने से श्लाघनीय समभे जाते हैं? 'क्षमा'। ग्रनादर किसे कहते हैं? 'जो ग्रपने कुलवालों के द्वारा किया जाए।' दुःख किसे कहते हैं? 'वूसरे के वश में रहना।' संसार में कौन प्रशंसनीय है? 'जो विपत्ति में पड़े लोगों को ग्राश्रय दे।' मृत्यु किसे कहते हैं? 'व्यसनों में फैंसे रहने को।' चिन्ता-रहित कौन है? 'जिसने शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त कर ली है।' ऊपर कहे तथ्यों से युक्त कौन पुरुष है? 'विराट् नगर में छिपे हुए पाँचों पाण्डव-पुत्र।'

यत्रैकत्र समावेशात् कार्यमन्यत्त्रसाध्यते ।।१४॥ प्रस्तुतेऽन्यत्र वान्यत्स्यात्तच्वावलगितं द्विधा ।

श्रवति (१) एक ही क्रिया के द्वारा जहाँ दो कार्यों की सिद्धि होती है, तथा (२) श्रन्य वस्तु के प्रस्तुत रहते श्रन्य किया जाए उसे श्रवलिंगत कहते हैं। इस प्रकार अवलिंगत दो प्रकार का होता है।।१४॥

उसमें पहले का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरित' में गिभणी सीता को ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा होती है, पर इस इच्छा की पूर्ति के बहाने फैले हुए अपवाद के कारण बह लक्ष्मण के द्वारा छोड़ दी जाती हैं। दूसरे भेद का उदाहरण, जैसे 'छिलतराम' में — ''राम—लक्ष्मण! पिताजी से रहित इस अयोध्या में विमान के द्वारा जाने में असमर्थ हूँ, अतः उतरकर पैदल ही चलता हुँ।

"ग्ररे सिहासन के नीचे पादुकाग्रों को ग्रागे करके बैठा हुग्रा ग्रक्ष-

मालाओं तथा जटाजूटों से युक्त कौन पुरुष सुशोभित हो रहा है?" यहाँ भरत के दर्शनरूप कार्य की सिद्धि होती है।

श्रसद्भूतं मिथः स्तोत्रं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ।।१५।। प्रपंच—श्रसत्कर्मों के कारण आपस में हास्योत्पादक प्रशंसा करने

का नाम प्रयंच है ॥१५॥

श्रसत्कर्म के अन्दर परस्त्रीगमन में निपुण होना श्रादि बातें श्राती हैं।

जैसे 'कपूँर-मंजरी' में भैरवानन्द का यह कथन — 'कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हमारा कौल धर्म पसन्द न आए? रण्डा (विधवा), चण्डा प्रर्थात् प्रचण्ड पराक्रमशालिनी स्त्री ही तो हमारी शास्त्रविहित नारियाँ हैं। भिक्षाटन ही जीविका का साधन है। चर्म का दुकड़ा ही हमारी शैया है तथा मद्य और मांस ही हमारा पेय तथा खाद्य पदार्थ है।"

श्रुतिसाम्यादनेकार्थयोजनं त्रिगतं त्विह । नटादित्रितयालापः पूर्वरंगे तदिष्यते ॥१६॥

त्रिगत — शब्दों की साम्यता धर्यात् जहां एक उच्चारण से ध्रनेक धर्यों की योजना होती है उसे त्रिगत कहते हैं। इसका ध्रायोजन पूर्व रंग में नट ब्रादि तीन पात्रों की बातचीत से होता है ॥१६॥

जैसे 'विकमोर्वशी' नाटक में— "क्या यह फूलों का रस पीकर मदोन्मत्त भौरों की गुंजार है, या कोयल की मस्तानी कूक? प्रथवा आकाश में देवताओं के साथ आई हुई अप्सराओं की मीठी तान?"

## प्रियाभैरप्रियैर्वाक्यैर्विलोभ्य छलनाच्छलम् ।

छलन—अपर से देखने में जो प्रिय लगे, पर हो ग्रप्रिय, ऐसे वाक्यों द्वारा लुभा करके छलने (ठगने) का नाम छलन है।

जैसे भीम-ग्रर्जुन—"बूतरूपी कपट का निर्माता, लाख (लाह) निर्मित भवन में ग्राग लगानेवाला, द्रौपदी के केश ग्रौर वस्त्रों के ग्रपहरण करने में वायु के समान पराक्रम को दिखानेवाला, पाण्डव जिनके सेवक हैं श्रीर दुःशासन श्रादि सौ भाइयों में ज्येष्ठ कर्ण का मित्र दुर्योधन कहाँ है ?" विनिदृत्त्यास्य वाक्केली द्विखिः प्रत्युक्तितोऽिष वा ॥१७॥ वाक्केली—इसके दो मेद होते हैं । पहले का लक्षण— प्रकरण प्राप्त बात को कहते-कहते एक जाना या उसको बदल देने को वाक्केली कहते हैं ॥१७॥

जैसे 'उत्तररामचरित' में वासन्ती राम से कह रही है कि ग्रापने जिस सीता से यह कहा था कि "तुम ही मेरा जीवन-सर्वस्व हो, तुम्हीं मेरा दूसरा हृदय हो, तुम्हीं मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी हो, ग्रौर तुम्हीं मेरे ग्रंगों के लिए श्रमृत हो, उसी सीता को इस प्रकार से सैकड़ों चाढु-कारिता-भरी बातें करके ग्रौर भरमाकर उसकी जो दशा (ग्रापके द्वारा) की गई उसका न कहना ही ठीक है।"

वाक्केली का दूसरा लक्षरा—दो-तीन व्यक्तियों की हास्ययुक्त उक्ति-प्रयुक्ति को वाक्केली कहते हैं।

जैसे 'रत्नावलीनाटिका' में — विदूषक — मदनिके ! मुक्ते भी यह चर्चरी सिखाग्रो।

मदिनका — मूर्ख, इसे चर्चरी नहीं कहते, यह तो द्विपदी खण्ड है। विदूषक — ग्रजी, तो क्या यह लड्डू बनाने के काम ग्राता है? मदिनका — ऐसी बात नहीं है, यह पढ़ा जाता है।

ग्रन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्धयाऽधिबलं भवेत् । ग्रिषवल—दो व्यक्तियों का एक का दूसरे की श्रपेक्षा बढ़-बढ़कर स्पर्धा के साथ बात करने को ग्रिषवल कहते हैं।

जैसे, 'वेणीसंहार' में ग्रर्जुन का धृतराष्ट्र ग्रौर गान्धारी के सामने ग्रपना परिचय देते हुए यह कथन—

"जिसके बल पर श्रापके पुत्र सम्पूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की स्राशा लगाए हुए थे, जिसके ग्रहंकार से विश्व तिनके के समान तिरस्कृत हो चुका था, उसी कर्ण के सिर को युद्ध के बीच काटनेवाला यह पाण्डु का मध्यम पुत्र ग्रर्जुन ग्राप लोगों को प्रणाम करता है।" इसके बाद

भीम भी धृतराष्ट्र ग्रौर गान्धारी को प्रणाम करते हुए कहते हैं-

यहाँ से ग्रारम्भ कर फिर दुर्योधन के इस कथन तक—"ग्ररे नीच, मैं तेरे जैसा डींग हाँकनेवाला नहीं हूँ, किन्तु शीघ्र ही तेरे भाई-बन्धु तुभे समराङ्गण के बीच मेरी गदा से टूटी पसलियों के भयानक ग्राभू-षण से सुसज्जित शीघ्र ही देखेंगे।"

यहाँ पर भीम ग्रौर दुर्योधन का एक-दूसरे के प्रति बढ़-चढ़कर स्पर्धा के साथ वाक्युद्ध का होना ही ग्रधिबल है।

गण्डः प्रस्तुतसंबन्धिभन्नार्थं सहसोदितम् ॥१८॥

गण्ड---प्राकरिएक विषय से सम्बन्धित भिन्न प्रथं को प्रकट करने वाले त्वरायुक्त वाक्य को गण्ड कहते हैं।। १८।।

जैसे—'उत्तररामचरित' में — "यह सीता घर की लक्ष्मी है, यह नेत्रों में अमृतशलाका है, इसका यह स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन का रस के समान है और यह बाहु-गले पर शीतल और कोमल मुक्ता-हार है। इसकी क्या वस्तु प्रियतर नहीं है? परन्तु इसका वियोग तो बहुत ही असहनीय है।"

प्रतिहारी (प्रवेश कर) — महाराज, उपस्थित है। राम — प्रशे कौन उपस्थित है? प्रतिहारी — महाराज का समीपवर्ती सेवक दुर्मुख।"

रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्।

भ्रषस्यन्दित साफ़-साफ़ कहे हुए बाक्य का दूसरे ही प्रकार से दूसरी ही व्याख्या कर देने (लेने) को ग्रवस्यंदित कहते हैं।

जैसे—'छिलित राम' नाटक में ''सीता लव ग्रौर कुश दोनों लड़कों से कहती हैं—बेटा, तुम लोगों को कल ग्रयोध्या जाना है। वहाँ जाकर राजा को नम्रतापूर्वक प्रणाम करना।

सव -- माताजी, क्या हम लोगों को भी राजा के स्राश्रित होकर रहना पड़ेगा?

सीता— बच्चो, वे तुम लोगों के पिता हैं। लव---क्या रामचन्द्र हम लोगों के पिता हैं?

सीता— (सशंक होकर) केवल तुम्हीं दोनों के नहीं भ्रापितु सम्पूर्ण विश्व के पिता हैं।"

## सोपहासा निग्ढार्था नालिकैव प्रहेलिका ॥१६॥

नालिका— उपहासपूर्ण गूढ़ भाववाली पहेली को नालिका कहते हैं। १६॥

जैसे 'मुद्राराक्षस' नाटक में — चर — अरे ब्राह्मण, कुपित मत हो क्रो, सभी सब-कुछ नहीं जानते, कुछ तेरे गुरु जानते हैं और कुछ मेरे ऐसे व्यक्ति भी जानते हैं।

शिष्य — (कोध के साथ) क्या तू गुरुजी की सर्वज्ञता नष्ट करना चाहता है ?

चर - ग्ररे ब्राह्मण, यदि तेरा गुरु सब-कुछ जानता है तो बताए चन्द्र किसको प्रिय नहीं है ?

शिष्य — मूर्ज, इन बेकार की बातों की जानकारी की क्या आवश्यकता?

इन बातों को सुनकर चाणक्य समभ गया कि इसके (चर के) कहने का तात्पर्य यह है कि 'मैं चन्द्रगुप्त के शत्रुश्रों को जानता हूँ।'

#### ग्रसंबद्धकथात्रायोऽसत्प्रलापो यथोत्तरः ।

ग्रसत्प्रलाप--श्रसम्बद्ध बे-सिर-पैर की बात कहने को ग्रसत्प्रलाप कहते हैं।

स्वप्न में बर्राते हुए की, पागल की, उन्मत्त की और शिशु आदि की कही हुई ऊँटपटांग बातें इसमें आती हैं।

जैसे— "वासुिक सर्प के मुँह में हाथ डालकर मुँह को फैलाकर विष से चित्रित दाँतों को ग्रंगुली से छू-छूकर एक, तीन, नव, सात, छः इस प्रकार से क्रमरिहत गिनी जाती हुई भगवान् स्वामि कार्त्तिकेय की बाल्यावस्था की तोतली बोली ग्राप लोगों की रक्षा करे।" ग्रथवा जैसे—"राजा हाथ जोड़कर हंस से कहता है—हे हंस, मेरी जिस प्यारी की चाल तुमने चुरा ली है उसे मुभे लौटा दो. क्योंकि चोर के पास यदि चोरी की हुई एक भी वस्तु मिल जाए तो उसे पूरे को लौटाना पड़ता है।"

ग्रथवा जैसे -- कोई प्रलापी कह रहा है--

"मैंने पर्वतों को खाया है, मैंने ग्रग्नि में स्नान भी किया है इसके ग्रलावा ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर शिव ऐसे पुत्रों को भी पैदा किया है। बस इसी खुशी में ग्रानन्द के साथ नाच रहा हूँ।"

म्रन्यार्थनेव व्याहारो हास्यलोभकरं वचः ॥२०॥

व्याहार — दूसरे की प्रयोजन-सिद्धि के लिए हास्यपूर्ण ग्रौर लोभ-जनक वचन बोलने को व्याहार कहते हैं ।। २० ।।

जैसे 'मालविकाग्निमित्र' में लास्य के प्रयोग के बाद मालविका जाना चाहती है, उसको जाते देख विदूषक कहता है—ग्रभी नहीं, थोड़ी देर रुकके उपदेश सुनकर जाग्रो। यहाँ से शुरू करके [गणदास ग्रौर विदूषक के उत्तर-प्रत्युत्तर पर्यन्त] गणदास विदूषक से कहता है— श्रार्य, यदि ग्रापने इनके इस कार्य में कोई ऋमभेद पाया हो तो कहिए।

विदूषक—सर्वप्रथम ब्राह्मण की पूजा का विधान है, इसका भ्रवश्य इन्होंने उल्लंघन किया है।

यह सुनकर मालविका हँसने लगती है। यहाँ पर हास्य ग्रीर लोभ-कारी वचन कहे जाने का मुख्य उद्देश्य नायक को विश्रब्ध नायिका का दर्शन कराना है, ग्रतः यह व्याहार है।

दोषा गुरा। गुरा। दोषा यत्र स्युर्मृ दवं हि तत् ।

मृदव जहाँ दोष को गुरा और गुरा को दोष समका जाता हो ऐसे वर्रान को मृदव कहते हैं।

जैसे 'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' में सेनापित महाराज दुष्यन्त से कहता है— महाराज, यह व्यर्थ की बात करता है। महाराज, श्राप स्वयं इस श्राखेट का गुण देख ही रहे हैं— "ग्रासेट से चर्बी घट जाती है, तोंद छोटी हो जाती है, शरीर हलका और फुर्तीला हो जाता है (चुस्ती ग्रा जाती है), पशुग्रों के मुंह पर जो भय और कोध दिखाई देता है उसका ज्ञान होता है, ग्रौर चलते हुए लक्ष्यों पर बाण चलाने से हाथ सभ जाता है। लोग व्यर्थ में ही ग्रासेट को बुरा कहते हैं। भला इतना भनोविनोदन ग्रौर कहाँ. मिल सकता है ?"

श्रीर भी जैसे—"इस विजेता राजा पर तो जरा दृष्टिपात करिए, इसका चित्त राज्य ग्रादि के भंभटों में पड़कर सर्वदा श्रशान्त बना रहता है ग्रीर यह श्रनेक प्रकार के परिश्रम के कारण कष्ट सहता रहता है। चिन्ता के मारे इसे रात को भरपेट नींद भी नहीं ग्राती। यह राज्य के मामलों में इतना सशंक रहता है कि किसी पर विश्वास नहीं करता।"

यहाँ राज्य के गुण को दोष-रूप में वर्णन किया गया है। भ्रव एक ही पद्य में दोनों बातें ग्रर्थात् दोष को गुण भ्रौर गुण को दोष बताया जाता है—

"सदाचार का पालन करनेवाले महात्मा लोग सर्वदा आपित्तयों में ही पड़े रहते हैं। और सदा इस बात से सशंकित रहते हैं कि कहीं कोई उनके चित्र में दोष न निकाल दे। उनका जीवन ही सतत परोप-कारपरायण रहने के कारण दुःखमय बना रहता है। इससे तो अच्छा साधारण पुरुष का जीवन है—मूर्लों को, कुछ अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, उन्हें हर्ष-विषाद नहीं होता। इसलिए मेरी दृष्टि में क्या युक्त है, क्या अयुक्त है, इस ज्ञान से मुक्त व्यक्ति ही धन्य है और उसका ही जीवन सुखकर है।"

एषामन्यतमेनाथं पात्रं चाक्षिप्य सूत्रभृत् ।।२१।। प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेसतो वस्तु प्रपञ्चयेत् । उपर्युक्त बताए हुए बीथी के आंगों में से किसी एक के द्वारा अर्थ

१. यहां पर भालेट का दोष गुरा रूप से वाँगत है।

२१६ दशरूपक

भ्रौर पात्र का प्रस्ताव करके प्रस्तावना के अंत में सूत्रधार को चला जाना चाहिए। श्रौर उसके बाद कथावस्तु का श्रभिनय श्रारम्भ हो जाना चाहिए।।२१।

ग्रभिगम्यगुरौर्युक्तो घीरोदातः प्रतापवान् ।।२२।। कीर्तिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपतिः । प्रख्यातवंशो राजिषिदिव्यो वा यत्र नायकः ।।२३।। तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम् ।

नाटक का नायक घीरोदात्त होना चाहिए। नायक के अन्दर अच्छे-अच्छे गुगा, प्रताप और कीर्त प्राप्त करने की इच्छा, महान् उत्साह-सम्पत्न और वेद का रक्षक होना चाहिए। इसके अलावा उसका जन्म उच्च वंश में होना चाहिए। नाटक का नायक राजा या राजींव अथवा दिव्य पुरुष होना चाहिए॥२२-२३॥

ऊपर कहे हुए गुणों से युक्त नायक जिस प्रसिद्ध कथा में हो वही कथा नाटक की ग्राधिकारिक कथा कही जाती है।

जिस इतिवृत्त (कथावस्तु) में सत्यवादिता, कौटिल्यरहित श्रेष्ठ नीतिज्ञता, श्रादि से युक्त राजा, राजींप या दिव्य पुरुष का चरित वर्णन हो, उसी प्रधान कथा को नाटक की प्रधान कथावस्तु रखना चाहिए। इसके ग्रलावा एक शर्त इसमें यह भी है कि उस कथा का वर्णन रामा-यण या महाभारत में अवश्य हुआ हो, तभी वह और गुणों से युक्त होते हुए नाटक की प्रधान कथावस्तु हो सकती है।

यत्तत्रानुचितं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ।।२४।। विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत् ।

इस कथावत्तु के भीतर यदि कहीं नायक के गुए। या नाटकीय रस का विरोधी वृत्तान्त दिखाई देता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए श्रथवा यदि उसे वर्णन करने की इच्छा ही हो तो उसे ऐसे ढंग से वर्णन करे ताकि विरुद्धता न सक्षित होती हो ॥२४॥ जैसे 'उदात्त राघव' नाटक के प्रणेता ने ग्रपने नाटक में छल के साथ वालि के वध का वृत्तान्त हटा दिया है। ग्रौर 'महावीरचिर्त' नाटक में तो किव ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि बालि रावण का मित्र था ग्रौर राम-रावण युद्ध में रावण की तरफ से राम से लड़ने गया था, पर स्वयं मारा गया। इस प्रकार यहाँ पर कथा को ही ग्रन्थथा करके वर्णन किया गया है।

म्राजन्तमेवं निश्चित्य पञ्चधा तिह्वभण्य च ॥२५॥ एण्डशः संधिसंज्ञांश्च विभागानिव खण्डरेत् ।

नाटक की रचना करते समय आदि और भ्रम्त का निश्चय कर भ्राधिकारिक कथा को पाँच भागों में जिमवत कर प्रत्येक खण्डों की संधि संज्ञा देनी चाहिए। उसके बाद पाँचों खण्डों (संधियों) में से प्रत्येक को भ्रमेक भागों में बाँट देना चाहिए।।२४।।

श्रनुचित श्रौर विरोधी रसों को छोड़कर शुर सूचनीय श्रौर दर्शनीय वस्तुश्रों का विशाग फल के श्रनुसार बिहित बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी श्रौर कार्य, इनको श्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति फलागम, इन पाँच श्रवस्थाश्रों के श्रनुकूल पाँच संधियों में विभक्त करना चाहिए।

चतुःषष्टिस्तु तानि स्युरङ्गानीत्ययरं तथा ॥२६॥ पताकावृत्तमःयूनमेकाद्यैरनुसंधिभिः ।

इसके बाद संधियों के प्रत्येक भाग को बारह, तेरह, चौदह इत्यादि भागों में विभक्त करना चाहिए। इस प्रकार से संधियों के ६४ अंग होते हैं।।२६॥

ऊपर ग्राधिकारिक कथा की बात ग्रा चुकी है, ग्रब कथावस्तु का दूसरा भेद ग्रर्थात् प्रासंगिक कथा के बारे में बताते हैं।

श्रङ्गान्यत्र यथात्राभमसंधि प्रकरीं न्यसेत् ॥२७॥
प्रासंिक इतिवृत्त दो प्रकार का होता है—१. पताका ग्रौर
२ प्रकरी । पताका में प्रधान (ग्राधिकारिक) कथावस्तु की ग्रपेक्षा कुछ

२१८ वशरूपक

(एक, दो या तीन) कम संधियों को रखना चाहिए। भ्रौर प्रकरी में तो इतिवृत्त के भ्रति भ्रल्प होने के कारण संधि की योग्यता ही नहीं है।।२७।।

ग्रादौ विष्कम्भकं कुर्यादङ्कं वा कार्ययुक्तितः।

इस प्रकार से सब विभाग ग्रादि कर चुकने के बाद प्रस्तावना के ग्रनंतर काब्य-व्यापार को व्यान में रखकर युक्ति के साथ ग्रादि में विष्कंभक या ग्रंक की रचना करे।

विष्कंभक ग्रौर ग्रंक की रचना किस प्रकार से होनी चाहिए, इस बात को बताते हैं—

म्रपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुबिस्तरम् ॥२=॥ यदा संदर्शयेच्छेषं कुर्याद्विष्कम्भकं तदा । यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते ॥२६॥ म्रादावेव तदाङ्कः स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ।

वस्तु के उस विस्तृत भाग को, जो अपेक्षित भी हो और नीरस मी हो, छोड़कर अविशब्द अपेक्षित भाग से विष्कंभक की रचना होनी चाहिए। और जहां पर सरस वस्तु आरम्भ से ही हो वहां पर आमुख में की गई सूचना का आश्रय लेकर अंक की रचना करनी चाहिए।।२८-२६।।

प्रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुच्याप्तिपुरस्कृतः ॥३०॥ ग्रङ्को नानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः।

श्रंक — इसमें नायक के कार्यों का प्रत्यक्ष वर्णन रहता है। यह विन्दु के लक्ष्म से युक्त तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का करनेवाला तथा रस का ब्राश्रय होता है। रस के ब्राश्रय होने के कारण इसका नाम संक पड़ा है।।३०।।

इसके अंक नामकरण का तात्पर्य यह है कि जैसे उत्संग (गोद) किसी बच्चे के बैठने के लिए आश्रय होता है, वैसे ही यह (ग्रंक)भी रसों के बैठने (रहने) के लिए आश्रय होता है, इसीसे इसको ग्रंक कहते हैं। ग्रनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ।।३१।। गृहीतमुक्तैः कर्तःयमाङ्गनः परिपोषरूम् ।

इसमें भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीमाव तथा स्थायीभावों के द्वारा ग्रंगी (प्रधान) रस को पुष्ट करना चाहिए। कारिका में 'ग्रंगिन', पद ग्राया है, इसका ग्रंथ है 'ग्रंगी रस का स्थायीमाव'। 'गृहीतमुक्तैः' का ग्रंथ है, 'परस्पर मिले हुए'। 'स्थायिता' का अर्थ 'ग्रन्य रस का स्थायी' होता है।।३१॥

न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत् ॥३२॥ रसं वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलंकारलक्षगौः ।

नाटकों को रसपूर्ण तो होना ही चाहिए, पर रस का इतना ब्राधिक्य न होना चाहिए कि कथावस्तु का प्रवाह ही विश्छिन्न हो जाए ब्रौर इसी प्रकार नाटक-रचना में वस्तु ब्रौर ब्रलंकार तो रहना चाहिए पर ऐसा न हो जाए कि वस्तु ब्रौर ब्रलंकार के ही चक्कर में पड़कर रस ही गायब (नष्ट) हो जाए ॥३२॥

एको रसोऽङ्गीकर्तव्यो वीरः शृंगार एव वा ।।३३॥ ग्रङ्गमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान्निर्वहरणेऽद्भुतम् ।

नाटक में प्रधानता एक ही रस की होनी चाहिए, वह चाहे श्रृंगार हो या वीर ॥३३॥

[तात्पर्य यह है कि नाटक-भर में केवल एक रस की प्रधानता होती है] और नाटक में आये हुए अन्य रसों को प्रधान रस के अंग रूप में ही रखना चाहिए। इसके अलावा नाटक में जहाँ निर्वहण संघि का स्थल हो वहाँ पर अद्भुत रस की रचना होनी चाहिए।

प्रश्न—यदि कोई यह कहे कि पहले ३१वीं कारिका में 'स्थायिना' (स्थायी के द्वारा) ग्राया है उसका तो ग्रर्थ 'ग्रन्यरस का स्थायी' होता है, इसलिए इस ३१वीं कारिका के द्वारा ग्रन्य रसों को प्रधान रस का ग्रंग होना चाहिए, यह यात कहीं जा चुकी है, फिर यहाँ पर ३३वीं

२२० दशरूपक

कारिका में फिर "ग्रङ्गमन्येरसाः सर्वेकुर्यान्निर्वहणेऽद्भृतम्" इत्यादि से उसी बात को दोहराने से क्या लाभ है ?

उत्तर — ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों स्थानों पर ग्रलग-ग्रलग लिसे जाने का भाव भी ग्रलग-ग्रलग है — जहाँ पर ग्रन्य रस का स्थायीभाव ग्रपने विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर व्यभिचारी भाव प्राचुयेंण हों, वहाँ ग्रन्य रसों को प्रधान रस की ग्रंगता प्राप्त होती है ग्रन्यथा केवल स्थायी रहने पर तो व्यभिचारी मात्र ही रहते हैं।

नाटक में निम्नलिखित बातों को नहीं दिखलाना चाहिए— दूराध्वानं वयं दुद्धं राज्यदे तादिवि लव १ ॥३ ३॥ संक्षेत्रं भोजूनं स्नानं सुरतं चानुते नन् । श्रम्बरप्रहाणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत् ॥३५॥

दूर का रास्ता, वथ, युद्ध, राज्य-विष्लव, देश-विष्लव आदि श्रीर दूसरे राजा से किया गया नगर का घेरा, भोजन, स्तान, सुरत, अनुलेपन श्रीर यस्त्रधारण करना इत्यादि, इन सब बातों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं विखाना चाहिए, किन्तु प्रवेशक श्रादि के द्वारा सूचित कर देना चाहिए। ॥३४-३४॥

नाधिकारिवधं क्वापि त्याज्यमावद्यकं न च ।

कथावस्तु के प्रधान नायक की वध दिखाने की बात दूर रही, प्रवेशक भादि से भी उसकी सूचना न होनी चाहिए भ्रौर स्नावश्यकीय देवकार्य, पितृकार्य भ्रादि को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका दिखाना भ्रावश्यक है।

एकाहाचरितैकार्थमित्यमासन्ननायकम् ।।३६।। पात्रैिक्वचतुरैरङ्कं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः ।

एक ग्रंक में प्रयोजन से सम्बन्धित एक ही दिन की कथा होनी चाहिए। साथ नायक को भी ग्रंक में ग्रवक्य उपस्थित रखना चाहिए।।३६॥ नायक के म्रतिरिक्त तीन या चार पात्रों को रहना चाहिए। भ्रन्त में सबको (यहाँ तक कि नायक) को भी निकल जाना चाहिए।

पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजवत् ।।३७॥ एवमङ्काः प्रकर्तव्याः प्रवेशादिपुरस्कृताः ।

पञ्चाङ्कमेतदवरं दशाङ्क नाटकं परम् ॥३६॥

इसी प्रकार यथोचित स्थान पर पताकास्थानक तथा बीज के ही सहश बिन्दु को भी रखना चाहिए। बिन्दु की रचना ग्रंकों के ग्रन्त में होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रवेशक ग्रादि के साथ ग्रंकों की रचना करनी चाहिए। नाटक कथ-से-कम पाँच ग्रंकों का तथा ग्रधिक-से-ग्रधिक दस ग्रंक का होना चाहिए।।३७-३८।।

इसके बाद प्रकरण-नामक रूपक-भेद को बताते हैं—
श्रथ प्रकरणे वृत्तमृत्याद्यं लोकसश्रयम् ।
श्रमात्यविप्रविश्वानेकं कुर्याच्च नायकम् ।।३६।।
धीरप्रज्ञान्तं सापायं धर्नकामार्थतत्यरम् ।
कोषं नाटकवरतंधिप्रवेशकरसादिकम् ।।४०॥

प्रकरण— इसकी कथावस्तु लीकिक तथा कविकल्पित होती है। इसका नायक घीरशान्त होता है। इसके नायक बाह्यण, मन्धी, वैद्य, इनमें से कोई एक होते हैं। इसका नायक धर्म, प्रर्थ काम ग्रीर मोक्ष में तत्पर रहता है। यह (नायक) विश्व-बा ग्री का सानना करते हुए अपनी इच्छा-ूर्ति में लगा वहता है। इसमें (प्रकरण में) शेष बातें असे सन्वि, प्रवेशक तथा रस ग्रादि को नाटक के सनान ही रखा जाता है।।४०।।

नाधिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गिएका तथा । क्विचिदेकेव कुलजा वेश्या क्वापि द्वयं क्विचित् ॥४१॥ कुलजाभ्यन्तरा बाह्या देश्या नातिक्रमोऽनयोः । स्नाभिः प्रकरएां त्रेषा संकीर्णं धूर्तसंकुलम् ॥४२॥ प्रकररण में नायक की गिर्णिका, कुलजा, दोनों प्रकार की नायिका विहित हैं। कहीं पर कुलजा (कुलीन), कहीं पर गिर्णिका और कहीं पर दोनों ही नायक की नायिका होती हैं। प्रकरण में तीन ही प्रकार की नायिकाएँ हो सकती हैं। इससे अधिक भेद नहीं किया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रकरण के कुल तीन भेद हुए—पहला, जिसमें कुलकन्या नायिका होती है, यह गुद्ध भेद हुआ। जिसमें गिणका हो वह विकृत तथा जिसमें दोनों हों उसे संकीएं कहते हैं।।४१-४२।।

स्रयं पैदा करना ही जिसके जीवन का प्रधान कर्म है उसे वेश्या कहते हैं, इसीमें कुछ स्रौर विशेषता या जाती है तो गणिका शब्द से स्रभिहित हो जाती है। जैसे कहा भी है—

सामान्य वेश्याओं में श्रेष्ठ, रूप, शील स्रौर गुणों से युक्त वेश्या समाज के द्वारा गणिका शब्द की स्थाति को प्राप्त करती है।

जैसे—'तरंगदत्त' की नायिका वेश्या है, 'पुष्पदूतिका' श्रौर 'मालती माधव' की नायिकाएं कुलजा हैं तथा 'मृन्छकटिक' की नायिका दोनों (कुलजा श्रौर वेश्या) दोनों हैं, श्रर्थात् संकीणं हैं। 'मृन्छकटिक' की नायिका वसन्तसेना जन्म से वेश्या है पर उसका श्राचरण कुलजा-सा है। वह वेश्या-कर्म से घृणा करती है श्रौर श्रपना जीवन एक कुलीन सती नारी की तरह ग्रार्य चारुदत्त से विवाह कर बिताना चाहती है। श्रतः इसमें दोनों का मिश्रण होने से संकीणंता है। 'मृन्छकटिक' में धूर्त, जुग्रारी, विट, चेट, ग्रादि भरे हैं। ऐसे संकीणं प्रकरण में धूर्त, जुग्रारी, विट ग्रादि का वर्णन करना ग्रावश्यक है।

#### लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकीर्गान्यनिवृत्तये।

नाटिका—नाटक ग्रीर प्रकरण से मिश्रित उपरूपक को नाटिका कहते हैं। नाटिका उपरूपकों के १८ भेदों में का प्रथम भेद है। नाटक ग्रीर प्रकरण के संकीणों में से यदि कोई समक्षा जाए तो नाटिका ही एक मात्र संकीण भेद है। ग्रन्थ उपरूपक (प्रकरणिका) नहीं। बस ग्रन्थ उप-

रूपकों की निवृत्ति के लिए श्रम्य उपरूपकों के साथ इसे न रखकर नाटक ग्रीर प्रकरण के बाद ही इसे रखा गया।

कुछ लोगों का विचार है कि "नाटक ग्रौर प्रकरण के मिश्रित" नाटिका ग्रौर प्रकरणिका दो भेद होते हैं, पर ग्रगर मिश्रित करके समभा जाए तो प्रसिद्ध नाटिका ही है प्रकरणिका नहीं।

यद्यपि उपर्युं कत भरतमुनि-विरचित क्लोक की 'नाटी' संज्ञाबाले काव्य के दो भेद होते हैं। उसमें का एक भेद प्रसिद्ध है जिसे नाटिका शब्द से कहा जाता है ग्रीर दूसरा भेद प्रकर्राणका है। इस प्रकार की व्याख्या कुछ लोग करते हैं सो ठीक है। कारण यह है कि लक्षण ग्रीर लक्ष्य ये दोनों जब तक न मिलें तब तक चीज प्रामाणिक नहीं मानी जाती है। प्रकरणिका कह देने मात्र से उसका ग्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक उसका लक्षण कहीं न घटे।

नाटिका ग्रीर प्रकरिणका दोनों का समान लक्षण होने से दोनों में कोई भेद नहीं है। ग्रगर कोई कहे कि प्रकरिणका ग्रीर प्रकरण में वस्तु, रस ग्रीर नायक एक ही जैसे होते हैं, ग्रतः प्रकरिणका ही मानना ठीक है। तो इसका उत्तर यह है—तो फिर प्रकरण के ग्रितिस्क्त प्रकरिणका को ग्रलग मानना व्यर्थ है क्योंकि दोनों एक ही चीज हैं। इसलिए नाटिका का नाम पृथक् न गिनाने पर भी भरतमुनि ने जो लक्षण किया है उसका ग्रिभिप्राय यह है—"शुद्ध लक्षण के संकर से ही संकीर्ण का लक्षण स्वत. सिद्ध था, फिर भी संकीर्ण का लक्षण भरतमुनि ने जो बनाया वह व्यर्थ पड़ता है ग्रीर व्यर्थ पड़ के ज्ञापन करता है कि संकीर्णों में यिद किसी की गणना हो तो बस नाटिका की ही।"

नाटक प्रकरण के मेल से कैसे प्रकरणिका बनती है, इस बात को बताते हैं —

तंत्र वस्तु प्रकरगान्नाटकान्नायको नृपः ।।४३।। प्रस्यातो घीरललितः शृङ्गारोऽङ्गी सलक्षगः । नाटिका का इतिवृत्त प्रकरण से और नायक राजा आदि नाटक से २२४ दशरूपक

लेता चाहिए। नायक को ख्यातिलब्ब तथा सुन्दर लक्षणों से युक्त बीर-स्नित होना चाहिए। नाटिका में प्रधान रस श्रृंगार को ही रखना चाहिए।।४३॥

नाटक, प्रकरण श्रौर नाटिका, इन तीनों से वस्तु श्रादि के द्वारा प्रकरिणका में कोई भेद नहीं है। ग्रर्थात् इन तीनों में ग्रानेवाली वस्तुश्रों के ग्रतिरिक्त प्रकरिणका में कोई भी विशेषता नहीं रह जाती। ग्रतः उसके मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। फिर भी—

स्त्रीव्रायचतुरङ्कादिभेदकं यदि चेष्यते ॥४४॥ एकद्विज्यङ्कयात्रादिभेदेनानन्तरूपता ।

यदि कोई इस प्रकार से कहे—''अंक ग्रादि के भेद से प्रकरिएका को नाटिका से ग्रालग मानना चाहिए, क्योंकि नाटिका में स्त्रियों की प्रधानता रहती है ग्रोर केशिकी वृत्ति होती है, ग्रोर विमर्श सन्धि ग्रात ग्रात्त है ग्रोर केशिकी वृत्ति होती है, ग्रोर विमर्श सन्धि ग्रात ग्रात्त वारों सन्धियाँ रहती है।' तो इसका उत्तर यह है कि यदि अंक, पात्र ग्रादि के न्यूनाधिक्य से भेद मानने लगेंगे तब तो रूपकों के भेद की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी ग्रोर ऐसा होने से बड़ा ग्रानर्थ होगा। ग्रात प्रकरणिका को ग्रालग मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है।।४४।।

नाटिका में ग्रौर कौन-कौनसी विशेषता होती है या रहती है, इस बात को बताते हैं—

देवी तत्र अवेज्ज्येष्ठा प्रगत्भा नृतवंशजा ॥४४॥
गम्भीरा मार्गनो कृच्छातहशान्नेतृसंगमः।
नायिको ताहशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥४६॥
ग्रन्तःपुरादिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदर्शनैः।
ग्रनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम् ॥४७॥
नेता तत्र प्रवर्तेत देवीत्राक्षेन शिद्धतः।
कैशिक्यङ्गैश्वर्त्राभश्य युक्तःकेरित्र नाष्टिका ॥४५॥

नाटिका में महारानी राजबंश की प्रगल्मा नायिका होती है। वहीं ज्येका होती है। उसका स्वमाव गम्मीर होता है और वह पद-पद पर मान करनेवाली होती है। द्वितीय नायिका भी महारानी के ही वंश-परिवार की रहती है और उसके साथ नायक का मिलन कठिनाई के साथ हुआ करता है। नायक की दूसरी नायिका, जिसके प्रेम में वह बीवाना बना रहता है, बह भी राजकुमारी ही होती है। इसका रूप अत्यन्त सुन्वर और मन को मोह लेनेवाला होता है। अवस्था की दृष्टि से यह मुग्वा होती है। इसका सम्बन्ध राजमहल से लगा रहता है। अन्तः पुर में उसके गाने आदि के देखने-सुनने से आकृष्ट हुआ नायक पहली नायिका महारानी से खिपकर उरते-उरते उससे प्रेम करता है। यह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। कंशिकी वृत्ति के चारों अंगों को नाटिका के चारों अंकों से रचना करनी चाहिए। नाटिका के भीतर चार अंक होने चाहिए।।४५-४६।।

भागस्तु धूर्तचरितं स्वानुभूतं परेगा वा ।
यत्रोपवर्णयेदेको निपुगः पण्डितो विटः ।।४६।।
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितैः ।
सूचयेद्वीरश्युङ्गारौ शौर्यसौभाग्यसंस्तवैः ।।५०।।
भूयसा भारती वृत्तिरेकाङ्कं वस्तु कल्पितम् ।
मूखनिर्वहृग्ये साङ्को लास्याङ्गानि दशापि च ।।५१।।

भाण—इसमें केवल एक ही पात्र होता है। यह कोई बुद्धिमान कार्यकुशल विट होता है। यह ग्रपने तथा दूसरे के धूर्ततापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है। इसका वर्णन वार्तालाप के रूप में होता है। यह किसी व्यक्ति की कल्पना करके उसको सम्बोधित करके कुछ कहता है ग्रीर उसका मन से कुछ उत्तर विठाकर किर उसका उत्तर देता है। इस प्रकार सम्बोधन ग्रीर उक्ति-प्रत्युक्ति के कारण उसकी कल्पित व्यक्ति से बातचीत चलती है। इस प्रकार की बातचीत को 'ग्राकाशभाषित' कहते हैं। शौर्य और सौसाम्य के वर्णन द्वारा यह वीर श्रौर शृंगार रस को सूचित करता है। इसमें (भारण में) भारती वृक्ति की श्रधिकता रहती है। यह एक का होता है श्रौर इसकी कथा कविकल्पित होती है। इसमें मुख तथा निवंहण सन्घि श्रपने श्रंगों के साथ रहती हैं।

इसके श्रलावा लास्य के निम्नलिखित दस ग्रंग भी इसमें व्यवहृत होते हैं ॥४६-५१॥

गेयं पदं स्थितं पाठचमासीनं पुष्पगण्डिका । प्रच्छेदकस्त्रिगृढं च सैन्धवाख्यं द्विगृढकम् ॥५२॥ उत्तमोत्तमकं चैव उक्तप्रत्युक्तमेव च । लास्ये दशविषं ह्येतदङ्गनिर्देशकल्पनम् ॥५३॥

त्तास्य के अंग—ये दस अंग हैं—१. गेयपद २ स्थित पाठ्य, ३ आसीन, ४. पुष्पगण्डिका, ४. प्रच्छेदक, ६. निगूढ़, ७. संन्धव, ८. द्विगूढ़, ६. उत्तमोत्तमक और १०. उक्तप्रत्युक्त ॥५२-५३॥

## तद्वस्प्रहसनं त्रेधा शुद्धवैकृतसंकरैः।

प्रहसन—भाग के ही समान प्रहसन भी होता है। भाग के ही समान इसमें कथाबस्तु, सन्धि, सन्धियों के अंग और लास्य आदि भी होते हैं। यह तीन प्रकार का होता है—१. शुद्ध, २. विकृत और ३. संकर।

पासण्डिविप्रप्रभृतिचेटचेटीविटाकुलम् ॥५४॥ चेष्टितं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्यवचोन्वितम् ।

शुद्ध प्रहसन—पालण्डी, ब्रह्मचारी, संन्यासी, तपस्वी, पुरोहित, चेट, चेटी और विट इनसे भरा हुआ रहता है। नायक तो सीधा ब्राह्मए, ब्रह्मचारी, संन्यासी, तपस्वी, पुरोहित आदि हुआ करते हैं। इसका क्यापार चेट और चेटी के व्यवहार से पुक्त होता है। इसमें अङ्गीरस (प्रधान रस) हास्य होता है। इसका उद्देश्य सामाजिकों के भीतर हास्य को पैदा करना रहता है।।४४।।

कामुकादिवचोवेषैः षण्ढकञ्चुकितापसैः ।।४५।। विकृतं संकराद्वीथ्या संकीर्गं धूर्तसंकुलम् । रसस्तु भृयसा कार्यः षडि्वधो हास्य एव तु ।।४६।।

विकृत प्रहसन—इस प्रहसन में नपुंसक, कञ्चुकी ग्रौर तपस्वी लोग कामुकों के वेश में तथा कामुकों की तरह बातचीत आदि ब्यवहार करते दिखाए जाते हैं।।४४।।

संकीर्ग-यह बूर्तों से भरा रहता है। इसमें बीथी के तेरहों मंग रहते हैं। बीथी के ग्रंगों की संकीर्णता के कारण ही इसे संकीर्ण कहते हैं। इसमें रस की प्रमुरता रहती है ग्रोर हास्य के छहों भेद होते हैं॥ १६॥

डिमे वस्तु प्रसिद्धं स्याद्वृत्तयः कैशिकीं विना । नेतारो देवगन्धर्वयक्षरक्षोमहोरगाः ॥५७॥ भृतप्रेतिविशाचाद्याः षोडशात्यन्तमृद्धताः ।

रसैरहास्यश्रुङ्गारैः षड्भिर्दीप्तैः समन्वितः ॥५८॥

मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः ।

चन्द्रसूर्योपरागैश्च न्याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनः ॥५६॥

चतुरङ्कश्चतुःसंधिनिविमशों डिमः स्मृतः ।

डिम—डिम, ग्रर्थात् ग्रनेक नायकों का संघात । इसकी कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है । इसमें कंशिकों के अलावा शेष सभी वृत्तियों का प्रयोग होता है । इसके नेता देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच ग्रादि सोलह होते हैं । इसमें हास्य ग्रौर शृंगार के ग्रलावा शेष छहों रसों का भी प्रयोग किया जाता है । यह माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्त आदि की चेष्टामों तथा सूर्यग्रहण ग्रौर चन्द्रग्रहण ग्रादि वातों से भरा रहता है । इसमें चार ग्रंक ग्रौर चार ही सन्धियां होती हैं । विमश सन्धि इसमें नहीं होती । इसमें प्रधान रस रौद रहता है ॥५७-५६॥

''ब्रह्मा ने त्रिपुरदाह में डिम के इन लक्षणों को कहा था, इसलिए त्रिपुरदाह को डिम कहा जाता है।'' भरतमुनि ने स्वयं त्रिपुरदाह की कथा वस्तु को डिम की तुलना में दिखलाया है, अर्थात् डिम का उदाहरण त्रिपुरदाह है।

स्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्यातोद्धतनराश्रयः ॥६०॥ होनो गर्भविमर्काम्यां दीप्ताः स्युडिमवद्रसाः । श्रवीतिमित्तसंग्रामो जामदग्यजये यथा ॥६१॥ एकाहाचरितैकाङ्को व्यायोगो बहुभिनंरैः ।

व्यायोग—इसकी कथा-वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। नायक इति-हास प्रसिद्ध कोर घोरोद्धत होता है। इसमें गर्भ कोर विमर्श सन्धि नहीं होती। इसमें डिन के समान हो रसों का सन्निवल होता है, श्रर्थात् जो रस डिम में होते हैं वही इसमें भी रहते हैं। इसमें के सभी पान पुरुष होते हैं। इसमें युद्ध श्रादि भी स्त्री के लिए नहीं होता। इसमें एक हो अंक होता है और उसमें एक ही दिन का कुत्तान्त रहता है। उदा-हरणार्थ—

सहस्रार्जुन ने परशुराम के विता जमदिन को मारा। विता की मृत्यु की खबर सुनकर प्रकुषित परशुराम ने सहस्रार्जुन को मारा। इसमें (व्यायोग में) पात्रों की बहुलता रहती है।

क्यायोग शब्द का शाब्दिक द्रर्थ—"जिसमें बहुत पुरुष लगे हुए हों ऐसे कार्य को व्यायोग कहते हैं।" इसमें श्रुगार धौर हास्य को छोड़कर शेष सब रसों का परिपाक डिम के सहश होता है।।६०-६१।।

समवकार—इसमें नाटक ग्रादि के सहश श्रामुख रहना चाहिए। इसकी कथावस्तु देवता ग्रीर श्रमुरों से सम्बन्धित इतिहास-प्रसिद्ध होती हैं। विमशं को छोड़ शेष चारों सन्वियां इसमें होती हैं। इसमें सभी युक्तियों का प्रयोग होता है, किन्तु कंशिकी वृक्ति का प्रयोग श्रत्प ही मात्रा में होता है। इसके नायक देवता होते हैं ग्रीर उनकी छुल संख्या बारह होती है। इनका चरित्र उज्ज्वल होता है। साय ही ये बीर भी होते हैं। इन बारहों नायकों की फल-प्रान्ति भी पृथक्-पृथक् हो होती है। जैसे समुद्र-मन्थन के समय में विष्णु को लक्ष्मी, इन्द्र को रतन, देवताओं को श्रमृत, इत्यादि पृयक्-पृथक् फल की प्राप्ति होती है। इसमें वीर रस की प्रधानता रहती है और श्रन्य रस उसको पुष्ट करते हैं।

कार्यं समवकारेऽिप श्रामुखं नाटकादिवत् ॥६२॥ ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु संधयः । वृत्तयो मन्दकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥६३॥ द्वादशोदात्तिविख्याताः फलं तेषां पृथकपृथक् । बहुवीररसाः सर्वे यद्वदम्भोधिमन्थने ॥६४॥ ग्रंकैक्षिभिक्षकपटिक्षशृङ्गारिश्विवद्वदः । दिसंधिरङ्कः प्रथमः कार्यो द्वादशनालिकः ॥६४॥ चतुद्विनालिकावन्त्यौ नालिका घटिकाद्वयम् । वस्तुस्वभावदेवारिकृताः स्युः कपटास्त्रयः ॥६६॥ नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्वदाः । धर्मार्थकामैः शृङ्कारो नात्र विन्दुप्रवेशकौ ॥६७॥ वीथ्यङ्कानि यथालाभं कूर्यात्प्रहसने यथा ।

इसमें तीन ग्रंक, तीनों प्रकार के कपट ग्रीर तीनों ही प्रकार के विद्रव होते हैं। इसका पहला ग्रंक बारह नालिका का होता है। इसमें वो संधियां होती हैं। दूसरा ग्रीर तीसरा ग्रंक क्रमशः चार ग्रीर दो नालिका का होता है। एक नालिका (नाडिका) दो घटो के बराबर होती है। प्रहसन के समान ही इसमें वीथी के ग्रंगों को रखना चाहिए। इसमें विन्दु ग्रीर प्रवेशक का रखना सवंया निषद्ध है।। ६२-६७॥

कपट—स्वाभाविक, दैविक, कृत्रिम (शत्रुकृत) इन भेदों के द्वारा तीन प्रकार का होता है।

विद्रव (उपद्रव)—यह भी तीन प्रकार का होता है—१. चेतनकृत (मनुष्यकृत), २. ग्रचेतनकृत ग्रौर ३. चेतनाचेतनकृत। इसमें पहले का

हरण, जैसे — शत्रु के नगर घेरने या त्राक्रमण करने के कारण भगदड़ आदि का होना।

दूसरे का उदाहरण, जैसे—जल, वायु, ग्राग्नि ग्रादि के द्वारा बाढ़ श्रा जाना, वर्षा का न होना, श्राग लग जाना ग्रादि। तीसरे का उदाहरण जैसे—हाथी श्रादि के छूटने ग्रादि से उत्पन्न उपद्रव का होना।

इसी प्रकार श्रृंगार भी तीन प्रकार का होता है—?. धर्म श्रृंगार २. अर्थ श्रृंगार और ३. काम श्रृंगार।

ऊपर बताए हुए तीनों प्रकार के विद्रव, तीनों प्रकार के कपट, श्रौर तीनों प्रकार के श्रृंगार के भेदों को कमशः समबकार के तीनों श्रंकों में रखना चाहिए।

समवकार शब्द का शाब्दिक ग्रर्थ है ''सब नायकों के प्रयोजन का एकत्र रहना।'' चूँकि समवकार रूपक में कई नामकों का प्रयोजन निहित रहता है, ग्रतः इसे भी समवकार कहते हैं।

वीथी तु कैशिकीवृत्तौ संध्यङ्गांकैस्तु भागावत् ।।६८।। रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः स्पृशेदिप रसान्तरम् । युक्ता प्रस्तावनाख्यातैरङ्गे रुद्धात्यकादिभिः ।।६९।। एवं वीथी विघातव्या द्व्येकपात्रप्रयोजिता ।

बीयी—इसमें कैशिकी वृत्ति होती है। संधियाँ और उनके श्रंग तथा श्रंक भाग के समान ही होते हैं। इसमें श्रन्य रसों का किचित् स्पर्श रहते हुए भी प्रधानता श्रृंगार रस की ही रहती है। इसमें पात्र दो पा एक होते हैं। पहले प्रस्तावना के भीतर जो वीथी के उदूधात्यक, श्रवलगित श्रादि श्रंग गिनाए हैं, वे सभी इसमें होते हैं।।६८-६६।।

उत्सृष्टिकाङ्के प्रस्यातं वृत्तं बुद्ध्या प्रपञ्चयेत् ।।७०।। रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । भागावत्संधिवृत्त्यङ्कौर्युक्तः स्त्रीपरिदेवितैः ।।७१।।

#### वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ ।

ग्रंक या उत्सृष्टिकाङ्क — इसकी कथावस्तु प्रसिद्ध पर कवि-कल्पना द्वारा ग्रति विस्तृत की हुई रहती है। इसमें स्त्रियों के विलाप ग्रादि का वर्णन रहता है। इसमें करुण रस की प्रधानता रहती है। इसका नायक साधारण पुरुष होता है। जय ग्रीर पराजय ग्रादि का वर्णन इसमें रहता है। गुद्ध केवल वाणी द्वारा प्रविश्ति किया जाता है, ग्रर्थात् इसमें केवल वाक्युद्ध दिखाया जाता है। ग्रीर बातें, जैसे संधि, वृत्ति ग्रीर ग्रंग, इनको भाण के समान हो समक्षना चाहिए।।७०-७१।।

मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्कः त्रिसंघिमत् ॥७२॥
नरिद्याविनयमान्नायकप्रतिनायकौ ।
स्यातौ घोरोद्धतावन्त्यो विपर्यासाक्युक्तकृत् ॥७३॥
दिव्यिद्धयमिनच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः ।
श्रङ्काराभासमप्यस्य किचित्किचित्प्रदर्शयेत् ॥७४॥
संरंभं परमानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत् ।
वधप्राप्तस्य कुर्वीत वधं नैव महात्मनः ॥७४॥

ईहामृग—इसमें चार श्रंक तथा मुख, प्रतिमुख, श्रौर निर्वहण, ये तीन सिच्यां होती हैं। इसके नायक श्रौर प्रतिनायक इतिहास-प्रसिद्ध मनुष्य श्रौर देवता होते हैं। इनकी प्रकृति घीरोद्धत होती है। प्रतिनायक दिव्यनायिका को चाहता है श्रौर जब वह उसे श्रासानी से प्राप्त नहीं होती तो हरण करने पर तुल जाता है। इसमें श्रृंगार रस का भी वर्णन योड़ा-थोड़ा होना चाहिए। इसमें युद्ध की सब तरह से तैयारी हो चुकने पर भी किसी बहाने से टल जाती है, श्रर्थात् युद्ध होते-होते बच जाता है। प्रकरणतः इसमें महापुष्क का वच यदि प्राप्त भी हो तो भी कदापि प्रविश्वत नहीं करना चाहिए। इसमें नायक हिरणी के समान श्रतभ्य नायिका को चाहता है, श्रतः इसे ईहामृग कहते हैं। १९२-७५।।

इत्थं विचिन्त्य दशरूपकलक्ष्ममार्ग-मालोक्य वस्तु परिभाव्य कवित्रबन्धान् । कुर्यादयत्नवदलंकृतिभिः प्रबन्धं वावयैरुदारमधुरैः स्फुटमन्दवृत्तैः ॥७६॥

वावयरुदारमधुरः स्फुटमन्दवृत्तः ॥७६॥ ॥ धनंजयकृत दशरूपक का तृतीय प्रकाश समाप्त ॥

इस प्रकार दशरूपकों के दसों भेदों के लक्षणों श्रौर उसके निर्माण के ढंग श्रौर वस्तु देखकर तथा महाकवियों की रचनाश्रों का श्रम्ययन करके सरल छन्दों में कृत्रिमता रहित श्रलंकारों, उदार मधुर, वाक्यों श्रादि के द्वारा प्रवन्ध की रचना होनी चाहिए।।७६।।

विष्णुपुत्र धनिककृत दशरूपावलोक नामक व्याख्या का लक्षण-प्रकाश नामक तृतीय प्रकाश समाप्त ।

# चतुर्थ प्रकाश

ग्रब यहाँ से रस के भेदों को बताते हैं-

विभावैरनुभावैश्च सास्विकैर्व्यभिचारिभिः।

श्रानीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रमः स्मृतः ॥१॥

विभाव, श्रनुभाव, सास्विकभाव श्रौर व्यभिचारी भावों के द्वारा परिपुष्टावस्था (स्वच्छता) को प्राप्त किया हुग्रा स्थायीभाव रस कह-लाता है ॥१॥

श्रागे वर्णन किए जाने वाले विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारी श्रीर सात्त्विक भावों के द्वारा काव्य में वर्णन श्रीर श्रभिनय में प्रदर्शन देख काव्य पढ़नेवालों श्रीर श्रभिनय देखनेवाले सामाजिकों को अपने हृदय में रहनेवाले स्थायीभाव (जिनका वर्णन श्रागे किया जाएगा) जब स्वाद करने के योग्य हो जाते है तो उन्हें रस की संज्ञा दी जाती है। स्वाद के योग्य वन जाने का श्रभिप्राय यह है कि काव्य पढ़ने श्रीर सुननेवालों श्रीर श्रभिनय देखनेवालों के चित्त में केवल श्रानन्द-ही-श्रानन्द रह जाता है।

२३४ दशरूपक

का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से रस के विषय में भी 'रसवान् काव्य है' इस प्रकार का व्यवहार होता है। वस्तुतः काव्य रसवान् नहीं होता, बल्कि होते हैं सामाजिक।

# ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत्। श्रालम्बनोद्दीपनत्वप्रभेदेन स च द्विघा ॥२॥

विभाव—ज्ञान के विषयीमूत हो जो भावों का ज्ञान कराएँ भौर मावों को परिपुष्ट करें, उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं— १. भ्रालम्बन और २. उद्दीपन ॥२॥

'यह ऐसा ही है, यह ऐसी ही है' इस प्रकार का श्रतिशयोक्ति रूप में किया गया जो वर्णन और उससे उत्पादित विशिष्ट रूप से ज्ञायमान जो श्रालम्बन रूप नायक और नायिका, और उद्दीपन रूप जो देश, काल श्रादि उनको विभाव कहते हैं।

विभाव का ज्ञायमान अर्थ में जो ब्यवहार किया गया है, इसमें प्रमाण है—भरत मुनि का "विभाव इति विज्ञातार्थ इति" यह वाक्य। इन वाक्यों को यथाकम, उनके अवसर आने पर, रसों में दिखाया जाएगा।

#### [क्या विभावादिकों में वस्तुशून्यता है ?]

बाह्य सत्त्वों की अपेक्षा न रखनेवाले इन विभाव आदि का, शब्द की उपाधि के बल से उन भावों का सामान्य रूप से अपने-अपने सम्बन्धियों के द्वारा साक्षात् भावकों के चित्त में स्फुरण कराने से आलम्बनत्व उद्दीपनत्व होता है। अतः इसमें वस्तुशून्यता का कोई स्थान ही नहीं है। इसी बात को भर्नृहरि ने भी कहा है—

"शब्द की उपाधि से प्राप्त स्वरूप वाले जो विभाव भ्रादि हैं वे वुद्धि के विषयीभूत होकर कंस, राम, दुष्यन्त ग्रादि को प्रत्यक्ष के समान ज्ञान कराने में कारण होते हैं।"

षट्सहस्रीकार ने भी 'ये विभाव ग्रादि साधारणीकरण के द्वारा रस-निष्पादन में साधन होते हैं' इस प्रकार से लिखा है। स्रातम्बन विभाव का उदाहरण, जैसे 'विक्रमोवंशीय' नाटक में पुरूरवा उवंशी को देखकर कहता है— "इसकी सृष्टि करने के लिए कौन प्रजापति (उत्पादक) हुआ होगा ? कांति का दाता चन्द्रमा, अथवा शृंगार रस का एकमात्र रसिक स्वयं कामदेव, किंवा वसंत ऋतु ? क्योंकि वेद पढ़ने से जड़ और विषयों से जिसका कुतूहल शांत हो गया है वह पुराना मुनि ब्रह्मा भला इस मनोहर रूप को कैंसे बना सकता है ?

उद्दोषन विभाव का उदाहरण, जैसे—"जिसकी चाँदनी में सारा विश्व धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, और जिसकी प्रभा से सम्पूर्ण प्राकाशमण्डल कपूर के समान घवलित हो गया है, तथा जिसकी चाँदी के सीधे-सीधे स्वच्छशलाका की स्पर्धा रखनेवाले चरणों (किरणों) द्वारा यह विश्व, कमलदंड के बने हुए पिंजड़े के भीतर रखे हुए के समान प्रतीत होता है, ऐसे चन्द्रमा का उदय हो रहा है।

#### श्रनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः।

श्रनुभाव — (१) ग्रान्तरिक भावों की सूचना जिनसे मिलती है ऐसे (भ्रूकटाक्ष विक्षेप ग्रादि) विकारों को ग्रनुभाव कहते हैं।

- (२) सामाजिकों को स्थायीभाव का अनुभव कराते हुए जो रस को परिपुष्ट करें ऐसे भौहों का चलाना और कटाक्ष विक्षेप करने ग्रादि को अनुभाव कहते हैं। ये रसिकों के साक्षात् अनुभवकर्म के द्वारा अनुभव किए जाते हैं इसलिए इनको अनुभाव कहते हैं।
- (३) रित म्रादि स्थायीभावों के पश्चात् इनकी उत्पत्ति होती है, म्रतः इनको म्रनुभाव कहते हैं।

म्रान्तरिक भावों की सूचना जिससे मिलती है ऐसे भ्रूकटाक्ष म्रादि विकारों को म्रनुभाव कहते हैं। म्रनुभाव की यह परिभाषा जो दी गई है वह लौकिक रस की दृष्टि से की गई है। पर काव्य नाटकों के म्रलौकिक रसों के प्रति इन भ्रूकटाक्ष म्रादि की कारणता मात्र ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक में भ्रूकटाक्ष, विक्षेप म्रादि ही म्रनुभाव हैं। नाटक म्रादि में म्रभिनय करनेवाले नट इत्यादि के भ्रूकटाक्ष विक्षेप म्रादि से

नायक श्रीर नायिका के श्रन्तर्गत होनेवाले श्रनुभाव का श्रनुमान किया जाता है। इसलिए श्रलौकिक रस की दृष्टि से भूकटाक्ष विक्षेप ग्रादि की केवल कारणता है। लोक में ऐसी वात नहीं होती, वहाँ तो नायक श्रीर नायिका प्रत्यक्ष ही रहते हैं, श्रतः श्रनुमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्रनुभाव का उदाहरण, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य—कोई दूती किसी श्रत्यन्त सुन्दरी नायिका से उसके रूप-सम्पदा की प्रशंसा करते हुए कहती है—''हे मुग्धे, तेरे मुँह पर बार-वार जँभाई ग्रा रही है, स्तन-प्रांत बार-वार उल्लिसत हो रहे हैं, चंचल भौंहें बार-वार घूम रही हैं, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है, श्रत्यधिक उत्मुकता के कारण लज्जा दूर हो गई है, सारे शरीर में रोमांच का प्रादुर्भाव हो गया है, तू जिसके ऊपर क्षीरिसन्धु के स्वच्छ फेन के सदृश ग्रपनी सुन्दर स्वच्छ कटाक्ष छटा को फेंकती है, वह कोई श्रत्यन्त सुन्दर परम सौभाग्यशाली युवक धन्य है।"

इत्यादि बातों को रसों के प्रसंग में उदाहरणों के द्वारा ऋमानुसार स्पष्ट किया जाएगा।

हेतुकार्यात्मनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥३॥

लौकिक रस के प्रति विभाव और ग्रनुभाव का धापस में हेतु ग्रौर कार्य-सम्बन्ध है, ग्रर्थात् लौकिक रस के प्रति विभाव तो हेतु ग्रौर ग्रनुमाब, कार्य होता है। ये बार्ते व्यवहार से ग्रवगत होती हैं। इसीलिए इनका श्रल्ग से लक्षरण देना ठीक नहीं है।।३॥

कहा भी है— "विभाव श्रौर श्रनुभाव लोक से ही सिद्ध हैं, ये दिन-रात लौकिक व्यवहारों में श्राया करते हैं श्रौर लौकिक व्यवहारों के द्वारा जाने जा सकते हैं, इसलिए इनका पृथक् लक्षण नहीं दिया जा रहा है।"

सुखदुःखादिकंभविभविस्तद्भावभावनम् ।

भाव - अनुकार्य (राम श्रादि) को ग्राश्रय बनाकर विश्तत सुस्त-दु:ख मावों के द्वारा भावक के चित्त के ग्रन्तवंत्तीं तद्-तद् भावों के मावन को ही भाव कहते हैं। कहा भी है—''ग्राश्चर्य की बात है कि रस से यह वस्तु भावित (भावना के विषयीभूत) कर दी गई है, इस गन्ध से यह वस्तु वासित (सुगंधित) कर डाली गई है।'' इति ।

प्राचीन ग्राचार्यों के ग्रनुसार, "रसों को जो भवित (घोंटा हुग्रा) बनाएँ उनको भाव कहते हैं।" "कवि के ग्रन्तर्गत रहनेवाले भावों को जो भावना के विषयीभूत करें उनको भाव कहते हैं।"

इस प्रकार से भाव के दो पृथक्-पृथक् लक्षण किये गए हैं, उनसे मेरे भाव के लक्षण के विरोध की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भावात्मक काव्य ध्रीर भावात्मक ग्रभिनय, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर उनके ध्रनुसार कमझः एक-एक लक्षण बनाए हैं। ध्राय्यात् इसमें प्रथम मत भावात्मक काव्य को दृष्टि में रखकर तथा दूसरा भावात्मक श्रभिनय को दृष्टि में रखकर बनाया गया है। और (ग्रन्थकार ने) रसिकों के हृदय में रहनेवाले भाव को दृष्टि में रखकर ध्रपनी भाव की परिभाषा दी है। ग्रतः विषय-भेद के कारण ग्रन्थकार और प्राचीन ध्राचार्यों के लक्षणों में कोई विरोध नहीं है।

ये भाव व्यभिचारी और स्थायी भी होते हैं, इनके विषय में प्रभी बताया जाएगा।

पृथग्भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः ॥४॥ सत्त्वादेव समृत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम्।

सारिवक भाव—सारिवक भाव यद्यपि एक तरह से श्रनुभाव ही हैं, पर सत्व से उत्पन्न होने के कारण इनकी गणना श्रन्य श्रनुभावों से पृथक् की जाती है ॥४॥

सत्त्व—दूसरे के मुख, दुःख ग्रादि वातों में ग्रपने ग्रन्तः करण को ग्रत्यन्त उसके ग्रनुकूल बना लेने का नाम सत्त्व है। किसी ने कहा भी है—सत्त्व विशेष प्रकार के मनोविकार को कहते हैं, जो एकाग्रचित्त से उत्पन्न होता है। सत्त्व को इस प्रकार से समभा जा सकता है कि जैसे जब कोई दुखी हो जाता है ग्रथवा ग्रत्यविक प्रसन्न हो जाता है २३८ दशरूपक

तो हठात् उसकी ब्राँखों से ब्राँसू गिरने लगते हैं। इसलिए सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्त्विक कहा जाता है। ब्रश्यु प्रभृति जो भाग हैं इनकी दो स्थितियाँ होती हैं। यदि ये किसी ब्रांतिरिक भाव की सूचना देनेवाले हों तो ब्रनुभाव ब्रन्यथा सात्विक भाव हैं।

मान्विक भाव ग्राटप्रकार के होते हैं-

१. स्तम्भ, २. प्रलय, ३. रोमांच, ४. स्वेद, ५. वैवर्ग्य, ६. वेपथु, ७. म्रश्नु म्रोर ६. वैस्वर्ग (स्वर भंग)।

> स्तम्भन्नलयरोमाञ्चाः स्वेदो वैवर्ण्यवेपथू ॥५॥ ग्रश्नुवैस्वर्यमित्यष्टौ स्तम्भोऽस्मिन्निष्क्रयाङ्गता । प्रलयो नष्टसंज्ञत्वं शेषाः सुव्यक्तलक्षरणाः ॥६॥

- १. स्तम्भ कर्मेन्द्रियों के सारे व्यापार के अवानक रुक जाने का नाम स्तम्भ है।
- २. प्रलय मूर्च्छा को प्रलय कहते हैं, जिसमें प्राणी चैतन्यरहित हो जाता है। उसकी चेतनता जाती रहती है।। ४-६॥

श्रीर भेदों को बताने की कोई श्रावव्यकता नहीं है क्योंकि उनके नाम ही उनके लक्षण को समभाने में समर्थ हैं।

सबका उदाहरण एक ही पद्म में, जैसे—कोई दूती किसी नायक को उसके विरह में होनेवाली अपनी सखी की पीड़ा का वर्णन करती हुई कोस रही है—''पसीने से लयपथ शरीरवाली वह मेरी सखी वार-वार तेरी याद कर काँप रही है, उसका सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, कृशता-वश उसके हाथ के सुन्दर निजायठ खिसककर भीरे-भीरे आवाज कर रहे हैं, मुख उसका काला पड़ रहा है, मूर्छा बार-वार आ रही है, और कहाँ तक उसकी पीड़ा का वर्णन करूँ, बम केवल इतनो ही वात से समफ सकते हो कि भोली-भाली जो उसकी मुखहपी लता है वह अब भैयं धारण करने में असमर्थ है।''

विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिएाः। स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ॥७॥

ध्यभिचारी का सामान्य लक्षरा— जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं भौर उसी में विलीन होती रहती हैं, उसी प्रकार से रित श्रादि स्थायीभावों में जो भाव उत्पन्न भ्रौर नष्ट होते रहते हैं उनको ब्यभिचारीभाव कहते हैं ॥७॥

निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमधृतिजडताहर्षदैग्यौग्र्यिचन्तास्त्रासेर्घ्यामर्षगर्वाः स्मृतिमरग्गमदाः सुप्तिनद्राविबोधाः ।
ब्रीडापरमारमोहाः समितरलसतावेगतर्कावहित्था
व्याध्युन्मादौ विषादोत्सुकचपलयुर्तास्त्रिशदेते त्रयद्व ।।८।।
तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यदिनिर्वेदः स्वावमाननम् ।
तत्र चिन्ताश्रुनिःइवासवैवर्ण्योच्छ्वासदीनताः ।।६।।

ये ३३ प्रकार के होते हैं— १. निवेंद २. ग्लानि ३. शंका ४. श्रम ५. धृति ६. जडता ७. हर्ष ६. देन्य ६. उग्रता १०. चिन्ता ११. मास १२. ग्रसूया १३. ग्रमष्ठं १४. गर्व १५. स्मृति १६. मरण १७. मद १६. स्वप्न १६. निद्वा २०. विबोध २१. श्रीड़ा २२. अपस्मार २३. मोह २४. मित २५. ग्रलसता २६. ग्रावेग २७. तर्क २८. ग्रवहित्था २६. ब्याधि ३०. उन्माद ३१. विवाद ३२. श्रोत्सुक्य श्रौर ३३. चपलता ॥६॥

निर्वेद-तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ब्या, श्रादि कारणों से मनुष्य का अपनी श्रवमानना करना निर्वेद कहलाता है।।।।।

इसमें मनुष्य अपने शरीर तथा सभी लौकिक पदार्थों की अवहेलना करने लगता है। इस दशा में चिन्ता, निःश्वास-उच्छ्वास, अश्रु-विव-र्णता और दैन्य, ये लक्षण प्रकट होते हैं।

तत्वज्ञान से होने बाला निवेंद, जैसे-

"ग्रगर हमने सकल मनोरथों को सिद्ध करनेवाली लक्ष्मी को ही प्राप्त कर लिया तो उससे क्या हुन्ना? ग्रगर हमने सकल रिपुमण्डली को घ्वस्त हो कर दिया उससे ही क्या लाभ ? अगर हमने अपने इष्ट-मित्रों को ऐदवर्यशाली बनाकर प्रसन्न ही कर लिया तो उससे ही क्या हुआ ? अगर कल्पान्त तक आयु ही प्राप्त कर ली तो उससे क्या हुआ ?" भाव यह है कि सारी वस्तुएँ बेकार हैं।

प्रापत्ति से होनेवाला निर्वेद, जैसे-

"मैं अपने कटु निष्फल व्यर्थ के जीवन के फल का आस्वादन कर रहा हूँ। वे फल हैं—१. राजदण्ड, २. बंधुवांधवों के वियोग से उत्पन्न दुःख, ३. देश-निष्कासन, और ४. दुर्गम मार्गों से गमन का परिश्रम।"

ईच्यां से होनेवाला निवेंद, जैसे - रावण की यह उक्ति-

"मुफे धिक्कार है कि मेरे ऐसे पराक्रमशाली को भी शत्रु हो गए। श्रीर शत्रु भी हुए तो ऐसे जिनका तपस्या करना ही मात्र कार्य है। श्रीर इससे भी लज्जा की बात तो यह है कि ये (शत्रु) मेरे सामने ही राक्षस वीरो को मार रहे हैं तथा इतने पर भी रावण जी रहा है? इन्द्र को जीतनेवाले मेघनाद को भी धिक्कार है। श्ररे कुम्भकर्ण को ही जगाने से क्या लाभ हुआ ? श्रीर मेरी इन भुजाश्रों के रहने ही से क्या लाभ जो ऐसा कर्म मेरे देखते-देखते हो रहा है ?"

वीर रस थ्रौर शृंगार रस में श्रानेवाले व्यभिचारी निवेद, जैसे-

"जिनकी भुजाओं का कन्ध प्रदेश शत्रुओं के कठोर कंठ से छलकते हुए रुधिर से सुशोभित नहीं हुआ और प्रियतमा के विशाल स्तनमण्डल के ऊपर पत्रभंग की रचना करते समय कुंकुम रंग से रंजित नहीं सका, ऐसे लोगों का जीवन निश्चय ही निष्फल है।"

यह कथन किसी ऐसे बीर पुरुष का है जिसे या तो अपने अनुकूल शत्रु की प्राप्ति अपना पुरुषार्थ दिखलाने के लिए नहीं हो पाई थी, अथवा किसी ऐसे विलासी पुरुष का है जिसे अपने मन के अनुकूल किसी सुन्दर रमणी की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

इसी प्रकार से निर्वेद और रसों का भी अंग हो जाता है। ऐसे निर्वेद का उदाहरण जो किसी भी रस का भंग नहीं है। जैसे— "किसी पथिक ने रास्ते में खिन्न खड़े शाखोटक (सिहोर) के वृक्ष से पूछा—'भाई तुम कौन हो ?' उसने उत्तर दिया—'(पूछ ही बैठे तो) सुनो, मैं दैव का मारा सिहोर का वृक्ष हूँ।' यह सुनकर पथिक ने फिर पूछा—'तुम तो विरक्त के समान बोजते हो ?' उसने उत्तर दिया—'ग्रापका कथन सत्य है।' फिर पथिक ने पूछा—'इसका (वैराग्य का) क्या कारण है ?' उघर से उत्तर श्राया—'यदि ग्रापको मेरे वैराग्य के बारे में जानने की ग्रति उत्कंठा है तो सुनिए—कारण यह है कि मेरे पास ही थोड़ो दूर पर एक बट का वृक्ष है। उसके यहाँ दिन-रात पथिकों का जमघट लगा रहता है ग्रौर एक मैं ग्रभागा हूँ कि ग्रपनी छाया के द्वारा दूसरे के उपकार के लिए रास्ते में ही सदा प्रस्तुत रहता हूँ पर मेरे यहाँ कोई ग्राता तक नहीं है (यही मेरे वैराग्य का कारण है।")

विभाव, अनुभाव और रस के भंगों के भेदोपभेद से निर्वेद के अनेक प्रकार होते हैं।

> रत्याद्यायासतृद्क्षुद्भिःक्षीनिनिष्प्रास्पतेह च । वैवर्ण्यकम्पानुत्ताहक्षामाङ्गवचनक्रियाः ॥१०॥

ग्लानि—रितकला के भ्रम्यास से मुख, प्यास, परिश्वम आदि कारणों से जो उदासीनता भ्रा जाती है उसे ग्लानि कहते हैं। इसमें विवर्णता, कम्प, स्रतुरसाह स्रादि स्रतुभाव दीख पड़ते हैं।।१०।।

जैसे माव का यह पद-

"नींद से भरी हुई नेत्र कनीनिकाश्रों से सुशोभित (चन्द्रनक्षत्रवाली) रमणकाड़ा से क्षीण मुख (चन्द्र) वाली नायिकाएँ रात्रि की तरह खुले हुए केशपाश (ग्रंवकार की तरह)से भूषित बनीं, राजा के घर से सबेरे जा रही हैं।"

शेष बातों को निर्वेद के ही समान समभना चाहिए।
ग्रनर्थप्रतिभा शङ्का परकीर्यात्स्वदुनंयात्।
कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वर्णस्वरान्यता।।११।।

शंका—दूसरे की क्रूरता या अपने ही दुर्व्यवहारों से अपनी इष्ट हानि की जो आशंका पैदा होती है उसे शंका कहते हैं। इसमें शरीर का कांपना और सूखना, चिन्तायुक्त दृष्टि-विक्षेप, विवर्णता और स्वर-भेद आदि सक्षण लक्षित होते हैं।।११॥

दूसरे की फूरता के कारण होनेवाली शंका, जैसे 'रत्नावली' नाटिका में महाराज उदयन रत्नावली के बारे में कह रहे है—''बह इस बात से सशंकित रहती हुई कि कहीं ये लोग राजा के साथ चलनेवाले मेरे प्रेम-बर्ताव को जानते न हों लज्जावश गुँह को छिपाए रहती है। श्रीर जब दो या तीन लोगों को श्रापस में वातचीत करते हुए देखती है तो सोचती है कि शायद ये लोग हमारे ही विषय में कानाफूसी न करते हों। इसी प्रकार से हँसती हुई सिखयों को देख भी वह सशंकित हो जाती है कि ये सब मेरे उसी सम्बन्ध में हँस रही हैं। इस प्रकार से मेरी प्रियतमा रत्नावली (सागरिका) हृदय-प्रदेश में रखे हुए श्रातंक से पीड़ा पा रही है।"

**ध्रपने दुर्व्यवहार से होनेवाली शंका**, जैसे 'महावीरचरित' में— "जिमने पर्वताकार शरीरवाले मारीच, ताड़का, सुवाहु ग्रादि राक्षसों का नंहार किया है वही राजकुमार मेरे हृदय के लिए सन्तापकारी हो रहा है।"

इमी प्रकार से अन्यों को भी समक्ष लेना चाहिए। श्रमः स्वेदोऽश्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मिन्मर्दनादयः।

श्रम —यात्रा, रित ग्रादि कारणों से जो यकावट उत्पन्न होती है उसे श्रम कहते हैं। इसमें पसीना ग्राना, अवययों में दर्द ग्रादि का होना ग्रादि बाते होती हैं।

रास्ते के परिश्रम से होनेवाला श्रम जैसे, 'उत्तररामचरित' में—
"राम मीता से कहते हैं—तुम मार्ग में चलने के परिश्रम से श्रालस्ययुक्त,
कोमल श्रौर सुन्दर, हढ़ श्रालिंगनों से दावे गए श्रौर परिमर्दित कमल की
डिण्डियों के सहश दुर्वेज श्रंगों को मेरी छाती पर रखकर सो गई थीं।"

रति से होने वाला श्रम जैसे माघ में-

"मुरत परिश्रम से भीगी लम्बी लटवाली कामिनियाँ भारी कुच-भार तथा प्रेम की पराकाष्ठा को पाकर थक गई।"

इसी प्रकार से और बातों को भी समक्त लेना चाहिए।

संतोषो ज्ञानशक्तयादेधृं तिरव्यग्रभोगकृत् ॥१२॥

धृति—ज्ञान ग्रथवा शक्ति श्रादि की प्राप्ति से जो ग्रप्रतिहत ग्रानन्द का देनेवाला सन्तोष उत्पन्न होता है उसे धृति कहते हैं।।१२॥

ज्ञान से होनेवाला धृति, जैसे 'भर्नृ हरिशतक' में--

"मैं वत्कल मात्र से प्रसन्न हूँ ग्रौर तुम लक्ष्मी की प्राप्ति से। हम दोनों ही प्रसन्न हैं, हम लोगों की प्रसन्तता में कोई ग्रन्तर नहीं है। यात ठीक भी है, दिरद्व तो वह है जिसके पास विशाल तृष्णा पड़ी हुई हो। मन की प्रसन्तता ही प्रधान वस्तु है। मन प्रसन्त है तो कौन धनी है? ग्रौर कौन गरीब?"

शक्त से होनेवाली घृति, जैसे 'रत्नावली' नाटिका में-

''रातृ ग्रन्छी तरह से जीते जा चुके है ऐसा राज्य है। राज्य संचा-लन का समस्त भार योग्य सचिव को सौंप दिया गया है। ग्रन्छी तरह से पालन होने तथा रोग ग्रादि के ग्रभाव में प्रजावर्ग प्रसन्त है। महाराजा प्रद्योत की पुत्री मेरी प्रियतमां वासवदत्ता पास ही हैं। वसन्त का मनोन्मोदक समय है तथा प्रिय मित्र तुम भी विद्यमान ही हो। इस प्रकार चारों ग्रोर ग्रानन्द-ही-ग्रानन्द है। ग्रब ऐसी परिस्थित में मदन-महोत्सव ग्रपनी इच्छा के ग्रनुकूल पूर्ण समृद्धि को प्राप्त करे। उपर्युक्त वातों से ऐसा लगता है मानो मेरा ही उत्सव मनाया जा रहा है।"

> श्रप्रतिपत्तिजंडता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः । श्रनिमिषनयनिनरीक्षरातुष्ट्णीभावादयस्तत्र ॥१३॥

जड़ता—िकसी इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु को देखने और सुनने आदि से कुछ क्षराों के लिए कार्य करने की योग्यता के खो जाने को जड़ता कहते हैं। इसमें पलकों का न गिरना और मूक हो जाना ब्रादि लक्षण दिखाई देते हैं ॥१३॥

इष्ट दर्शन से होनेवाली जड़ता, जैसे, 'कुमारसम्भव' में---

"पार्वतीजी की सिखयाँ उन्हें सिखाया करती कि देखो सिख, ढरना मत, ग्रीर जैसे-जैसे हम सिखातीं हैं वैसे-ही-वैसे श्रकेले शंकरजी के साथ करना, पश इतने सीखने-पढ़ने के बाद भी वे शिवजी के सामने पहुँचते ही घवरा जातीं ग्रीर सिखयों की सब सीख उनके ध्यान से उतर जाती थी।"

प्रजिष्ट के श्रवरण से होनेवाली जड़ता, जैसे 'उदात्तराघव' नाटक में— "राक्षस—ऐसे-ऐसे वीर राक्षसों को जिनके सेनापित प्रसिद्ध योद्धा खरदूषण, त्रिशर ब्रादि थे, किसने मारा ?

दूसरा-धनुधारी नीच राम ने।

दूसरा—विना देखे भला किसको विश्वास होगा ? देखो हमारी सेना की दशा—शीघ्र कटे हुए सिरवाले मुदों का समूह रक्त में डूबा हुग्रा पड़ा है तथा उनके कवन्बों का ढेर ताल इतना ऊंचा दिखाई पड़ रहा है। अप प्रथम—मित्र यदि ऐसी बात है तो फिर हम लोगों के लिए क्या करना उन्नित है ?" इत्यादि।

🥶 प्रसत्तिरत्सवादिभ्यो हर्षोऽश्रुस्वेदगर्गदाः।

हर्ष-प्रिय का ग्रागमन, पुत्रजन्म, इत्यादि उत्सवों से चित्त के प्रसन्त हो जाने का नाम हर्ष है।

इसमें आँकों में आँसू का आ जाना, पसीना निकलना, गद्गद वचन कीलना इत्यादि अनुभाव परिलक्षित होते हैं। जैसे—

"श्रीषितपतिका का पति जब ऊँट की सवारी से उसके पास पहुँचा तो वह मारे खुशी सैं आँखों में प्रेमजल भरके पति के वाहन की सेवा में यह सोचकर लंग गई कि इसी ने प्रियतम को इस विशाल बंगर भूमि को पार करने में सहायता की है। फिर क्या था, वह जल्दी से पीलुए श्रमी तथा करीर के पत्तों को तोड़-तोड़कर ग्रास बना-बनाकर खिलाने लगी और साथ ही अति-प्रादरवश अपने श्रांचल से उस ऊँट के बच्चे के केशों पर लगी हुई धूल को घीरे-घीरे पोंछने लगी।"र

निर्वेद की तरह इसकी (हर्ष की) और बातों को भी-जान लेता चाहिए।

### दौर्गत्याद्यैरनौजस्यं दैन्यं काष्ण्यामृजादिमत्ाा१४॥

दैन्य—दरिव्रता और तिरस्कार आदि से होनेवाली चित्ताकी उदा-सीनता का नाम दैन्य है। इस दशा में मनुष्य के चेहरे का रंग कीका पड़ जाता है और वस्त्रों की मलिनता आदि बातें देखी जाती हैं॥१९॥

जैसे कोई वृद्धा सोच रही है— "मेरे पित एक तो वृद्धे, दूसिरें क्रैंन्यें ठहरे, ग्रतः केवल मचान पर ही पड़ें रहते हैं, उनमें घनोपार्जन का ग्रब पुरुषार्थ रह नहीं गया है। घर में केवल यून ही मात्र बच्चे पाया है। ग्रीर इघर बरसात का समय भी ग्रा गया है। लड़का कमाने के लिए परदेश गया, पर कुछ भेजना तो दूर की बात रही, ग्रभी तक उसने कोई चिट्ठी-पत्री भी नहीं भेजी। बड़े यत्न के साथ मैंने एक गगरी सैल भरके रखा रहा सो भी दैव दुनिपाक से फूटकर वह निकला, ग्रब क्या करूँ? कि कहता है कि सास ग्रपनी गर्भभार से ग्रलसाई हुई पुत्रविष्ट्र को देख अपर कियत बातों को सोच-सोचकर बहुत देर से री रही है।"

श्रौर बातों को पहले ही के समान समभना चाहिए।

दुष्टेऽपराघदौर्मु स्यक्रौर्येश्चण्डत्वमुग्रता । तत्र स्वेदश्चिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥१५॥

उग्रता—िकसी दुष्ट के दुष्कर्म, दुर्बचन, जूरता आदि से स्वभाव के प्रचण्ड हो जाने को उग्रता कहते हैं। इसमें सेद का आना, कट्वचन बोलना, सिर काँपना, दूसरे को मारने पर उतारू होना और तुर्बनता आदि पाया जाता है।।१४॥

जैसे 'महावीरचरित' में परशुराम—''क्षत्रियों पर प्रकुपित हो हैं हैं इक्कीस बार उनका संहार किया और संहार करते समय उनके गर्भ में पड़े हुए बच्चों को भी खुरेच-खुरेचकर मार डाला, और क्षत्रियों के रक्त से भरे हुए तालाबों में मैंने अपने पिता के श्राद्ध संस्कार को सम्पन्न किया। इस प्रकार के मेरे कमों को देखते हुए भी मेरा स्वभाव वया अभी तक प्राणियों से अविदित ही है?"

### ध्यानं चिन्तेहितानाप्तेः शून्यताश्वासतापशृत् ।

चिन्ता—इष्ट वस्तु के न प्राप्त होने पर उसीके विषय में ध्यान बने रहने का नाम चिन्ता है। इसमें पदार्थ के न मिलने से जीवन का शून्य मालूम होना, सांस का जोर से चलना, शारीरिक ताप का बढ़ जाना झाबि बातें पाई जाती हैं।

चिन्ता जैसे कोई दूती प्रियतम के वियोग से दुखी किसी प्रोपित-पितका से कह रही हैं—"हे बड़ी-बड़ी आँखोंवाली, तुम अपनी पपिनयों. के अग्रभाग में मोती की स्पर्धा करनेवाले स्वच्छ आँसुग्रों को भरकर और हृदय में भगवान शंकर की हैंसी के समान स्वच्छ मनोहर हारों को पहनकर, तथा कोमल-कोमल कमलनान के वलय (विजायठ) वाले अपने सुन्दर हाथों के ऊपर मुख को रखकर किस परम सौभाग्यशाली के विषय में सोच रही हो ?"

अथवा यह दूसरा उदाहरण-

"हट गया है वियय-वासनाओं से मन जिनका और बन्द हो गए हैं कमल के समान नेत्र जिनके, बार-वार चल रही है श्वास-प्रच्छ्वास किया जिनमें, इस प्रकार की ग्रलक्ष्य वस्तु का ध्यान करनेवाली बाला की दशा योगी के समान हो गई। [योगियों की तरह नेत्रों को मूंदकर बार-बार सिसकती हुई एकमात्र प्रियतम के विषय में सोच रही है।]

### र्गाजतादेर्मनःक्षोभस्त्रासोऽत्रोत्किम्पतादयः ।।१६।।

त्रास—बादल के गर्जन तथा ऐसी ही अन्य मयप्रद घटनाओं से जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे त्रास कहते हैं। इसमें कम्प ग्रादि का ग्राना देखा जाता है ॥१६॥ यथा, माघ में---

"चंचल पोटी (प्रोष्ठी) मछली किसी सुन्दरी के उरु युगल में एक बार छूगई। डरकर वह रमणी नाना प्रकार की ग्रंगभंगियाँ दिलाने लगी। ग्राश्चर्य है कि रमणियाँ विना कारण विलासलीला में क्षुट्य हो जाती हैं तो फिर कोई कारण मिल जाय तो फिर क्या कहुना?"

# परोत्कर्षाक्षमासूया गर्वदौर्जन्यमन्युजा ।

दोषोक्तयवज्ञे भ्रुकुटिमन्युक्रोथेङ्गितानि च ।।१७।। भ्रम्तया — दूसरे की उन्नित न सह सकने का नाम श्रम्तया है। इसमें दूसरे के अन्दर दोष निकालना, श्रवज्ञा, क्रोध, भौंह का चढ़ना तथा अन्य क्रोधमूचक चेव्टाएँ दिखाई देती हैं। यह तीन कारणों से हो सकती है: १. गर्व से, २. दृष्ट स्वभाव से, तथा ३. क्रोध से।।१७॥

गर्व से होनेवाली श्रस्या, जैसे 'वीरचरित' में — कोई राक्षस किसी से कह रहा है—

"मेरे स्वामी रावण ने सीतारूपी फल की प्राप्ति के लिए भिक्षुक बनकर याञ्चा भी की, पर वह उन्हें न मिलकर स्वामी के विरुद्ध ग्राचरण करनेवाली, राम को मिल गई। ग्रब यह बात समभ में नहीं ग्राती कि शत्रु के मान ग्रीर यश की वृद्धि ग्रीर ग्रपने हास को तथा स्त्रियों में रत्न उस सीता को दूसरे के हाथ में देख संसार के स्वामी रावण कैंसे वर्दाश्त कर सकेंगे।"

#### दुष्ट स्वभाववश होनेवाली श्रसुया, जैसे —

"यदि तुभे दूसरे के गुणों को देख ईर्ष्या पैदा होती है तो फिर गुणों का ही उपार्जन क्यों नहीं करता ? हाँ, इतना समफ रखो कि तुम दूसरे के यश को निन्दा के द्वारा घो नहीं सकते । अगर तुमने अपनी इच्छा से अकारण ही दूसरे से द्वेष करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा परिश्रम वैसे ही बेकार हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणों को रोकने के लिए हाथरूपी छाते का प्रयोग।"

कोष से होनेवाली प्रसूया, जैसे 'ग्रमस्वातक' में-

कोई पुरुष ग्रपनी दयनीय स्थिति का वर्णन भ्रपने मित्र से कर रहा है—

"जब मैं अपनी प्रिया के पास गया तो वातचीत में अचानक मेरे मुंह से अपनी नूतन प्रेयसी का नाम आ गया, फिर मैं लज्जा के मारे नीचे मुंह करके कुछ यों ही भूठमूठ का लिखने लगा। संयोगवश ऐसा हुआ कि मेरे हाथों ने अनायास ही ऐसी रेखा खींच दी जिससे वही रमणी, जिसका नाम मुंह से पहले आ चुका था, परिलक्षित होने लगी। उसके शरीर के सब अवयव हूबहू वैसे ही आ गए। फिर क्या था, यह देख मेरी देवीजी के गाल कोध से लाल हो आए, ओंठ फड़कने लगे, और वेग के साथ वाणी भी गद्गद होकर निकलने लगी और चित्र को दिखा-दिखाकर लगीं कहने—आश्चर्य की बात है कि इनकी कलई खुल गई। यह तो बही रमणी है जिसके विषय में मुक्ते बहुत दिनों से सन्देह बना हुआ था। बस क्या था उसने ब्रह्मास्त्र स्वहप अपने बाएँ पैर को मेरे सिर पर जड़ ही तो दिया।"

## म्रधिक्षेपापमानादेरमर्थोऽभिनिविष्टता । तत्र स्वेदशिरःकम्पतर्जनाताडनादयः ॥१८॥

ग्रमषं—िकसी के बुरे वचनों ग्रथवा किसी के द्वारा किए गए ग्रप-मान ग्रादि के कारण प्रतिकार में उस व्यक्ति से बदला लेने की भावना को ग्रमषं कहते हैं। इसमें पसीने का ग्राना, सिर की कंपकंपी, भर्सना-युक्त वचन, सारपीट करने का उतादलापन, इत्यादि बातें होती हैं।। १८।।

जैसे 'महावीरचरित' में रामचन्द्र का परशुराम के प्रति यह कथन— "पूजनीय के सम्मान के अतिक्रमण के फलस्वरूप भले ही मुक्ते प्राय-श्चित्त करना पड़े, पर मैं इस प्रकार से शस्त्रग्रहण रूपी महाब्रत को दूषित कदापि नहीं कर सकता।"

श्रथवा जैसे 'वेणीसंहार' में — "ग्रापके ग्राज्ञोल्लंघन रूपी जल में इबता हुग्रा मैं ऐसी सम्भावना करता हूँ कि ग्राज्ञापालनरत भाइयों के बीच निन्दनीय भले ही समभा जाऊँ, पर कोघ के साथ रुधिर से लिप्त गदा को घुमाते हुए तथा कौरवों का संहार करते हुए म्राज एक दिन के लिए न तो ग्राप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं भौर न मैं ग्रापका कनिष्ठ भाई।"

## गर्वोऽभिजनलावण्यबलैश्वर्यादिभिर्मदः । कर्माण्याघर्षगावज्ञा सविलासाङ्गवीक्षणम् ॥१६॥

गर्व - अपने श्रेष्ठ कुल, सुःदरता, ऐश्वयं, पराक्रम आदि से होनेवाले मद को गर्व कहते हैं। दूसरे को घृगा की दृष्टि से देखना, तथा अपमान आदि करना, इस अवस्था में देखे जाते हैं। साथ ही गर्वित पुष्य में विलासपूर्वक अपने अंगों को देखने की बात भी पाई जाती है।।१६।।

जैसे 'महावीरचिरत' में — रामचन्द्र परशुराम के आने पर भय-विह्वल क्षत्रियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं — ''हे क्षत्रियों, डरकर काँपना छोड़ दो, निर्भय हो जाओ, क्योंकि मुनि के साथ-साथ ये वीर भी हैं, ऐसे पुरुष का सम्मान मुक्ते प्रिय लगता है। तपस्या के बारे में फैली हुई है कीर्ति जिनकीं, और बल के दर्प से खुजला रही हैं भुजाएँ जिनकी, ऐसे परशुरामजी का सत्कार करने में मैं रघुकुलोत्पन्न रामचन्द्र नाम का क्षत्री समर्थ हूँ।''

श्रथवा जैसे उसी 'वीरचरित' का यह पद—'ब्राह्मणाति क्रमत्यागो''' श्रादि ।

[इसका म्रथं द्वितीय प्रकाश में घीरोदात्त नायक के उदाहरण में वताया जा चुका है ]

# सहशज्ञानचिन्ताद्यैः संस्कारात्स्मृतिरत्र च। ज्ञातत्वेनार्थभासिन्यां भ्रुसमुन्नयनादयः ॥२०॥

स्मृति—पहले की देखी हुई वस्तु के सहश किसी अन्य वस्तु को देखकर संस्कार के द्वारा मन में उस पहली देखी हुई वस्तु का जो रूप किंच जाता है उसे स्मृति कहते हैं। इस दशा में भौहों को सिकोड़ना वि लक्ष्मण देखे जाते हैं।।२०॥

जैसे—सीता को हरण कर ले जाते हुए जटायु को देख रावण की यह उक्ति है—

'क्या यह मैनाक तो नहीं है जो मेरे रास्ते को रोक रहा है? (फिर सोचकर) पर उसको इतना साहस कहाँ? क्योंकि वह तो इन्द्र के बख से ही डरता है। भौर यह गरुड़ है ऐसा भी अनुमान करना ठीक नहीं है, कारण वह अपने प्रमु विष्णु के साथ मेरे पराक्रम को जानता है। (फिर सोचकर) अरे, यह तो वृद्ध जटायु है जो वृद्धावस्था के क्शीभूत होकर (वृद्धावस्था में बुद्धि ठीक नहीं रहती यही तात्पर्य है) अपनी मृत्यू चाह रहा है।

म्रथदा जैसे 'मालतीमाधव' में माधव--

'लीन किथों प्रतिबिम्बित चित्रित ऊँची उभारिकै खोदि दई है। धापित वज्जर लेपसों वा चिपकाइ, धौं बीज समान बई है।। कै चित पाँचहुँ बानन सों जड़ि सुन्दर काम ने ठीक ठई है। सोच निरन्तर तन्तु के जाल सिई बुनिकै यह प्रेम मई है।।'

मरगं सुप्रसिद्धत्वादनर्थत्वाच्च नोच्यते ।

मरगा—मरग के सुप्रसिद्ध तथा ग्रनथंकारी होने से इसकी परिभाषा नहीं दी जा रही है।

जैसे---

"पित के आने की तिथि की, जिधर से उसके आने का रास्ता था उधर ही वह भरोसे के पास बार-बार जाती रही। कुछ क्षण तक इस प्रकार के कार्यक्रम की जारी रखने के बाद काफ़ी देर तक बैठकर उसने कुछ सोचा, और उसके बाद कीड़ा में आनेवाली कुररी पक्षी को आंसुओं के साथ सिखयों को समर्पित करके, चट आस्र के साथ माघवी लता के करुणापूर्ण पाणिग्रहण-संस्कार को सम्पन्न किया।"

इस प्रकार से श्रृंगार रस के आलम्बन के रूप में जहाँ मरण का वर्णन करना हो वहाँ वास्तविक मरण को न दिखाकर मरण का केवल आभास-मात्र ही दिखलाना चाहिए। शृंगार रस को छोड़ अन्य रसों के लिए किन को पूर्ण स्वतन्त्रता है वह जिस प्रकार का चाहे वर्णन कर सकता है। जैसे 'महावीरचरित' में—-''आप लोग जरा ताड़का को तो देखें— रामचन्द्र के वाणों के उसके हदय के मर्मस्थल में लग जाने से उसके अंग भंग हो गये हैं, और उसकी नासिका की दोनों खोहों से एक ही जैसा बुद्बुद शब्द करते हुए रक्त गिर रहा है। इस प्रकार वह एक तरह से मर-सी गई है।"

हर्षोत्कर्षो मदः पानात्स्खलदङ्गवचोगतिः ॥२१॥ निद्रा हासोऽत्र रुदितं ज्येष्टमध्याधमादिषु ।

मद—मदिरा म्रादि मादक पहार्थों के पान से उत्पन्न होनेवाली मत्यन्त प्रसन्तता को मद कहते हैं। मद के कारण अंग, वाणी, गति शिथिल पड़ जाती है। मद्यप लोग उत्तम, मध्यम और ग्रवम तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम—नशा चढ़ने पर सो जाते हैं। मध्यम श्रेणीवाले हँसी-मजाक करते हैं श्रीर अधम श्रेणीवाले रोने लगते हैं। ११।।

जैसे 'माघ' से---

"विलासी तरुण के समान नई मस्ती ने ग्रधिक मात्रा में (प्रौढ़ाग्रों के समान) लीला मनोहरहास्य, वाक्यों का कौशल तथा नयनों में विशेष विकार भोली वधुग्रों में उत्पन्न कर दिया है।

सुप्तं निद्रोद्भवं तत्र इवासोच्छ्वासक्रियापरम् ॥२२॥ सुप्त--निद्रा से उत्पन्न होनेवाली ग्रवस्या को स्वप्नावस्या (सुषुप्ति) कहते हैं। इसमें श्वासोच्छ्वास चलता है ॥२२॥

जैसे--

जौ के खेत के कोने में पड़ी हुई छोटी कुटिया के भीतर नये धानों के पुत्रालों के विछौने पर लेटे हुए कृपक दम्पति की नीद को स्तन-मण्डल की उष्णता के कारण रेखाबद्ध तुपार भंग कर रहा है।।

> मनःसंमीलनं निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिभः। तत्र जूमभाङ्गाक्षिमीलनोत्स्वप्नतादयः॥२३॥

निद्रा—चिन्ता, भ्रालस्य, थकावट श्रादि से मन की क्रियाध्रों के कक जाने को निद्रा कहते हैं। इसमें जँभाई का आना, अंगों में ग्रॅगड़ाई, भ्रांसों का बन्द हो जाना, बड़बड़ाना ग्रादि बातें पाई जाती हैं।।२३।।

जैसे---

कोई पुरुष मन-ही-मन सोच रहा है— "मद से अलसाई हुई और नींद के कारण आधी मुंदी हुई प्यारी के मुंह से निकलते हुए वे शब्द जो न सार्थक कहे जा सकते हैं और न निरर्थक ही, इतने दिन के बाद भी आज मेरे हदय की कुछ विचित्र स्थिति कर रहे हैं।"

श्रथवा जैसे 'माघ' में---

"कोई पहरा देनेवाला, श्रपना पहरा समाप्त करके, निद्रा लेने की इच्छा से दूसरे प्रहरी को 'जाग-जाग' ऐसा कह-कहकर ऊँचे स्वर से बार-बार जगाने लगा। उसको उस दूसरे प्रहरी ने निद्रा के वश में होकर श्रस्पष्टाक्षरों में श्रर्थशून्य भाव से बार-बार उत्तर दिया, परन्तु वह जाग न सका।"

विबोधः परिरणामादेस्तत्र जूम्भाक्षिमदंने ।

(१) विबोध—नींद के खुल जाने को विबोध कहते हैं। इस दशा में जैंभाई श्राना श्रोर श्रांखों का मलना श्रादि क्रियाएँ होती रहती हैं।

जैसे 'माघ' में---

दुराचाराविभिन्नीडा घाष्ट्रर्याभावस्तमुन्नयेत् । साचीकृताङ्गावरणवैवर्ण्याघोमुसादिभिः ॥२४॥

(२) ब्रीडा—दुराचार भ्रावि कारणों से धष्टता के भ्रमाव का नाम ब्रीडा है ॥२४॥

जैसे, 'ग्रमस्शतक' में---

"प्रियतमा का पित जब उसके वस्त्रों में लग जाता है तो वह लज्जा से मुख को नीचा कर लेती है और जब वह हठात् ग्रालिंगन को उद्यत होता है तो वह ग्रपने ग्रंगों को सिकोड़ लेती है। सिखयों से मुस्कान के साथ देखी जाती हुई वह प्रियतम के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी बोलने में असमर्थ ही रहती है। इस प्रकार से नवेली वधु प्रियतम के प्रथम परि-हास के अवसर पर जज्जा के मारे अन्दर-ही-अन्दर गड़ी जा रही है।"

# ग्रावेशो ग्रहदुःखाद्यैरपस्मारो यथाविघः । भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमादयः ।।२५।।

श्रवस्मार—ग्रहों के योग से, विपत्ति तथा ग्रन्य कारण से उत्पन्न आवेश को श्रवस्मार कहते हैं। इस दशा में पृथ्वी पर गिर पड़ना, पसीना बहने लगना, साँस का जोर-जोर से चलना ग्रौर मुख से फेन का निकलना इत्यादि बातें होती हैं।।२१।।

जैसे 'माघ' में---

"समुद्र पृथ्वी को आलिंगन किये हुए था, चंचल बाहुओं के समान उसकी बड़ी-बड़ी तरंगें इघर-उघर पड़ रही थीं; वह उच्च शब्द कर रहा था और भाग फेंक रहा था। ऐसे उस समुद्र को श्रीकृष्णजी ने मृगी के रोगी के समान समभा।"

# मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशानुचिन्तनैः । तत्राज्ञानभ्रमाघातघूर्णनादर्शनादयः ॥२६॥

मोह—भय, दु:ख, श्रावेश तथा स्मरण करने द्यादि के कारण उत्पन्न हुए चित्त के विक्षेप को मोह कहते हैं। इस दशा में अज्ञान, भ्रम, आघात घूर-घूरकर देखना श्रादि लक्षण दिखाई देते हैं॥२६॥

जैसे 'कुमारसम्भव' में---

"कामदेव को मृत देख उसकी स्त्री रित मूच्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इन्द्रियाँ स्तब्ध हो गईं, ग्रीर ऐसा जान पड़ा मानो भगवान् ने कृपा करके उतनी देर के लिए पित की मृत्यु का ज्ञान हरकर उसे दुःख से बचाये रखा।"

ग्रथवा जैसे 'उत्तररामचरित' में—

"तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से इन्द्रियसमूह को मूढ़ करनेवाला विकार

२ ५४ दशरूपक

मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है और कभी प्रकाशित करता है। यह (विकार) सुख है या दुःख, मूर्च्छा है या निज्ञा, विष का प्रसरण है अथवा मादक द्रव्य के सेवन से उत्पन्न मद? यह निश्चय नहीं किया जा सकता है।"

भ्रान्तिच्छेदोपदेशाम्यां शास्त्रादेस्तत्त्वधीर्मतिः ।

मित —शास्त्र आदि के उथदेश से अथवा आन्ति के नष्ट हो जाने से को तत्त्वज्ञान होता है उसको मित कहते हैं।

जैसे 'किराताजुँ नीयम्' में — "बिना विचारे कोई भी कार्यन करे क्योंकि विचार करके न करना ही सब विपत्तियों का स्थान है। इसके सिवाय गुण का लोभ रखनेवाली सम्पतियाँ खुद ही विचारकर काम करनेवाले के पास ग्रा जाती हैं।"

ग्रार भी जैसे-

"पण्डित लोग भटपट कोई कार्य नहीं करते श्रौर किसी की बात को सुनकर पहले वे उसके तत्त्व की छानबीन करते हैं श्रौर फिर उस तत्त्व को ग्रहण कर श्रपने कार्य की सिद्धि के साथ-साथ दूसरे के भी प्रयोजन को सिद्ध करते हैं।"

## म्रालस्यं श्रमगभदिजेंह्मयजृम्भासितादिमत् ॥२७॥

त्रालस्य — थकावट, गर्भ का भार, ग्रादि के कारण उत्पन्न जड़ता को आलस्य कहते हैं। इस दशा में जँगाई श्राती है और पड़े रहने की इच्छा बनी रहती है।।२७॥

जैसे मेरा ही पद्य—''वह बड़ी मुक्किल से किसी प्रकार चलती-फिरती है और सिखयों के द्वारा पूछे जाने पर भी बड़े कष्ट के साथ उत्तर देती है। इस प्रकार ऐसा लगता है मानों गर्भ के भार से अल-साई हुई सुन्दरी हमेशा बैठे ही रहना चाहती है।''

म्रावेगः संभ्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते शस्त्रनागाभियोगो वातात्पांसूपदिःधस्त्वरितपदगतिर्वर्षेजे पिण्डिताङ्गः । उत्पातात्स्रस्तताङ्गे ष्वहितहितकृते शोकहर्षानुभावा वह्ने र्घू माकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः ॥२८॥

ग्रावेत—मन के संभ्रम को श्रावेग कहते हैं। यह कई कारएों से होता है, जैसे—राज्य-विष्तव से, वायु के प्रकोप से, वर्षा से, नाना प्रकार के उत्पातों से, ग्रानिष्टवाली वस्तुग्रों से, इष्ट वस्तुओं से, ग्राग्न से, हाथी से, इसी प्रकार अन्य कारएों से भी होता है ॥२८॥

राज्य-विष्लव या आफ्रमण से होनेवाले आवेग में शस्त्रास्त्रों का दूँदना और हाथी-घोड़े आदि का सजाया जाना होता है।

वायु के (ग्राँधी) द्वारा होने वाले ग्रावेग में धूल-धूसरित हो जाना, तथा जल्दी-जल्दी चलना ग्रादि बातें होती हैं।

वर्षा से होनेवाले ग्रावेग में शरीर को सिकोड़ लेना होता है। उत्पातों से होनेवाले ग्रावेग में ग्रंगों में शिथिलता ग्रा जाती है।

इष्ट से होनेवाले श्रावेग में हर्प और श्रनिष्ट से होनेवाले में शोक परिलक्षित होता है। श्रग्नि से होनेवाले श्रावेग में धूम के कारण ज्याकुलता छा जाना देखा जाता है।

श्रीर हाथी के द्वारा होनेवाले आवेग में भय, स्तम्भ, कम्प श्रीर भागने का प्रयत्न देखा जाता है।

राज-विष्लव से होनेवाले आवेग का उदाहरण— "जल्दी आग्रो, जल्दी आग्रो, घोड़ों को तैयार करो, अरे जल्द मुफे तलवार दो, कटार और कवच को लाग्रो। अरे क्या मेरे शरीर में वाण भी लग गया? इस प्रकार के वचनों को आपके जंगल में छिपे हुए शत्रु स्वप्न में आपके दर्शन-मात्र से आपस में चिल्लाने लगते हैं।" इत्यादि

श्रोर भी—"शरीर का रक्षक कवच कहाँ है ? कवच कहाँ है ? शस्त्र कहाँ है ? इत्यादि वचनों को कहते हुए प्रसिद्ध श्रापके बीर शत्रु देखे गए।"

ग्रथवा—"ये ऋषि-कन्याएँ जो वृक्षों के ग्रालवालों में जल सींच रही धीं सहसा उसे छोड़ श्राकुल हो क्या देख रही हैं? श्राश्रम के ये बच्चे भी वृक्षों के ऊपर चुष्पी साधे चढ़ रहे हैं। इसके अलावा तपस्या में रत वानप्रस्थ भी ग्रपनी समाधियों को भंग करके पैर के श्रग्रभाग पर खड़े हो श्रपने ग्रासन से ही देख रहे हैं।"

बांधी से होनेवाला आवेग-

जैसे—'हवा के भोंकों से उत्तरीय वस्त्र इधर-उधर विखर जाता है।' वर्षा से होने वाला आदेग—

जैसे— "मूसलाघार वृष्टि में भोजन बनाने के लिए ग्राग्न की लोज में स्त्रियाँ की चड़ के डर से फलकों (बीच-बीच में रखी हुई इँटों ग्रादि) के ऊपर पैर रखकर ग्रौर पानी से बचने के लिए सूप की छतरी ग्रोढ़-कर ग्रोरियीनी के पानी को हाथ से फेंक-फेंककर एक घर से दूसरे घर जा रही हैं।"

उत्पात से होनेवाला द्यादेग-

जैसे—"रावण की मोटी-मोटी भुजाश्चों के द्वारा उठाए हुए कैलाश के हिलने से चंचल नेत्रवाली प्रिया पार्वती के साथ भूठ-मूठ के दिखला-वटी कोप के बहाने श्चालिंगनपूर्वक भगवान् शंकर का हुँसना श्चाप लोगों का कल्याण करे।"

श्रहित श्रथीत् श्रनिष्ट के द्वारा होनेवाला श्रावेग देखने भौर सुनने दो कारणों से होता है। जैसे 'उदात्तराघव' में—चित्रमय (केंग के साथ)— भगवान् रामचन्द्र, रक्षा करो, रक्षा करो, इत्यादि।

"फिर मृगरूप को छोड़ विशाल भयानक शरीर बनाकर इस राक्षस के द्वारा युद्ध के विषय में सशंकित लक्ष्मण ले जाए जा रहे हैं।"

राम—''ग्रभय का समुद्र ग्रर्थात् ग्रत्यन्त निडर लक्ष्मण इस राक्षस से भयान्वित है, यह कैसे हो सकता है ? ग्रीर इघर यह कहनेवाला व्यक्ति भी डरा हुग्रा-सा कह रहा है, इसलिए मेरी समक्ष में नहीं ग्राता कि क्या सच है ग्रीर क्या भूठ ? ग्रीर जानकी को ग्रकेले छोड़कर जाना भी उचित नहीं है क्योंकि गुरुजनों ने मुक्तसे यह कहा है कि ग्रकेले जानकी को मत छोड़ना। इस प्रकार से ग्रकुलाई हुई मेरी बुद्धि न तो जाने ही के लिए निर्णय दे रही है और न स्कने ही के लिए। क्या करूँ कुछ समक्ष में नहीं ग्राता।"

#### इब्ट-प्राप्ति से होनेवाला आवेग---

जैसे — वहीं पर (पटाक्षेप के साथ सभान्त नानर का प्रवेश) 'महाराज! पवनसुत हनुमान के आगमन से उत्पन्न प्रहर्ष प्रहर्ष है।' इत्यादि से आरम्भ कर 'महाराज के हृदय को आनन्द देनेवाला मधुबन · विदलित कर दिया गया।' यहाँ तक।

ग्रथवा जैसे महावीरचरित' में---

''पूर्णिमा के चन्द्र के समान रघुकुल को ग्रानन्द देनेवाले बेटे रामचन्द्र, ग्राग्रो, ग्राग्रो, मैं तुम्हारे मस्तक को चूमना तथा ग्रालिंगन करना चाहता हूं। मेरे मन में ग्रा रहा है कि तुम्हें अपने हृदय में रखकर दिन-रात ढोया करूँ ग्रथवा कमलवत् चरणों की ही वन्दना करूँ।''

#### ग्रग्नि से होनेवाला ग्रावेग---

जैसे— "त्रिपुरासुर के नगर के दाह के समय भगवान् शंकर के शर से निकली हुई ग्रन्नि वहाँ की युवितयों के ग्रंगों में लग जाती है तो वे उसे भटककर ग्रागे बढ़ती हैं। जब ग्रागे बढ़ने लगती हैं तो वह उनके ग्रांचल को पकड़ लेती है ग्रौर यदि किसी प्रकार इससे भी बच निकलती है तो केशों में लग जाती है ग्रौर यदि यहाँ भी उनको त्राण मिल गया तो वह पैरों में लग जाती है। इस प्रकार सद्यः ग्रपराध किये हुए ग्रपराधी के समान ग्राचरण करनेवाली भगवान् शंकर की शरानि ग्राप लोगों के पापों को नष्ट करे!"

१. संस्कृत में ग्राग्न शब्द पुल्लिंग है पर हिन्दी में स्त्रीलिंग। किव ने ग्राग्न को लम्पट-पुरुष रूप में अंकित किया है, इसलिए हिन्दी में यद्यपि ग्राग्न को स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया गया है पर अर्थ लगाते समय भावकों को पुल्लिंग हो समक्त लेना चाहिए ग्रन्यथा श्लोक का भाव ही बिगड़ जाएगा।

ग्रथवा जैसे 'रत्नावली' नाटिका में-

ऐन्द्रजालिक के द्वारा सागरिका को ग्रग्नि में जलते हुए दिखाए जाने पर महाराज उदयन उसको बचाने की चेष्टा करते हुए ग्रग्नि से कहते हैं—

"ग्रग्नि, तू ग्रपना ग्रत्याचार वन्द कर शान्त हो जा, ग्रपने धूम से कप्ट देना छोड़ दे, तेरी ऊँची-ऊँची ग्रग्नि की चिनगारियों से मैं डरनेवाला नहीं हूँ। प्रलयाग्नि के सदृश प्रिया की विरहाग्नि में जो (मैं) न जल सका उसका तू क्या बिगाड़ सकती है!"

हाथी के द्वारा होनेवाला आवेग-

जैसे 'रघुवंश' में---

"उस विशाल जंगली हाथी को देखते ही सब घोड़े भी रस्सा तुड़ा-नुडाकर भाग चले । इस भगदड़ में जिन रथों के धुरे टूट गए वे जहाँ-तहाँ गिर पड़े । सैनिक लोग अपनी स्त्रियों को छिपाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूँढ़ने लगे । इस प्रकार अकेले उस मदमत्त हाथी ने सेना में भारी भगदड़ मचा दी।"

तर्को विचारः संदेहाद्भूक्षिरोऽगुंलिनर्तकः।

वितकं या तर्क—सन्देह को हटाने के लिए उत्पन्न विचारों को तर्क कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी भौहों, अंगों, सिर भौर अँगुलियों को नचाता है।

जैसे---

लक्ष्मण अपने-आप सोच रहे है— "क्या भरत ने लोभ के चक्कर में पड़कर इस प्रकार से मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं किया ? अथवा मेरी मॅंभली माँ ने स्त्रीजन्य स्वाभाविक लघुतावश स्वयं ही ऐसा कर्म कर डाला ? पर मेरा इस प्रकार का सोचना-विचारना ठीक नहीं है क्यों कि नरत बड़े भाई आर्य राम के लघु आता हैं और मेंभली माँ भी मेरे पुण्यश्लोक पिता महाराज दशरथ की धर्मपत्नी हैं।"

अथवा—''यदि ऐसी बात नहीं है तो गुणों में श्रेष्ठ तथा अभिषेक के यथार्थ अथिकारी बड़े भाई राम को सिहासनच्युत करने में किसकी कारणता स्वीकार करूँ? (फिर सोचकर) मुक्ते तो ऐसा लगता है कि मेरे पुण्यों का ही यह फल है जिसके वश ब्रह्मा ने इसी वहाने मुक्ते सेवा करने का ग्रवसर प्रदान किया।"

## लज्जाद्यैविक्रयागुप्ताववहित्थाङ्गविक्रिया ।

प्रवहित्था—लज्जा ग्रादि भावों के कारण उत्पन्न अंग के विकारों के छिपाने को ग्रवहित्था कहते हैं।

जैसे 'कुमारसम्भव' में---

"देविष नारद जिस समय इस प्रकार की (पार्वती के विवाह-सन्वन्धी) बातें कर रहे थे उस समय पार्वतीजी अपने पिता के पास मुंह नीचा करके लीला-कमल के पत्ते बैठी गिन रही थीं।"

व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥२६॥

व्याधि—सन्तिपात रोग भ्रादि को व्याधि कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन भ्रीर ग्रन्थों में है इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन संक्षेप में ही किया जा रहा है ॥२६॥

जैसे--

कोई दूती किसी नायक ने उसकी नायिका की विरहजनित पीड़ा का वर्णन करती हुई कह रही है—"अनवन्त प्रवहमान आंसुओं को उमने अपने सम्बन्धियों के जिम्मे और चिन्ता गुरुजनों के लिए, अपनी सारी दीनता कुटुम्बियों को, और सन्ताप सिखयों के हवाले कर दिया है। इस प्रकार न्वास-प्रच्छ्वासों के द्वारा परम दुखी वह ऐसी लग रही है गोया एक या दो दिन की ही और मेहमान है। इस प्रकार उसने अपने सारे दुखों को यथोचित स्थानों में बाँट दिया है अतः अब आप विश्वस्त रहें।"

ग्रजेक्षाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः। ग्रस्मिन्नवस्था रुदितगीतहासासितादयः॥३०॥ उन्माद—विना सोचे-समके काम करने को उन्माद कहते हैं। यह २६० स्शब्दक

सन्निपात भ्रादि शारीरिक रोगों से तथा प्रह म्रादि भ्रन्य कारण से भी होता है। इसमें रोना, गाना, हँसना भ्रादि बातें पाई जाती हैं।।३०।। जैसे—

"ग्ररे क्षुद्र राक्षस, ठहर-ठहर, मेरी प्रियतमा को लिये कहाँ जा रहा है ? "क्यों क्या ? "ग्ररे, यह तो अभी-ग्रभी बरसनेवाला बादल है, राक्षस नहीं है। श्रीर यह जो टप-टप की ग्रावाज श्रा रही है यह उस राक्षस के बाण नहीं ग्रपितु बूँदें हैं तथा यह जो कसौटी पर बनी सोने की रेखा के समान चमक ग्रा रही है यह मेरी प्रिया उर्वशी नहीं ग्रपितु बिजली है।"

प्रारब्धकार्यासिद्धचादेविषादः सत्त्वसंक्षयः । निःश्वासोच्छ्वासहस्तापसहायान्वेषगादिकृत् ॥३१॥

विषाद—किसी श्रारम्भ किये हुए कार्य में सफलता न प्राप्त कर सकने के कारण धंर्य खो जाने को विषाद कहते हैं। इसमें निःश्वास धौर उच्छ्वास का निकलना, हृदय में दुःख का श्रनुमव करना धौर सहायकों को ढंढ़ना श्रादि बातें पाई जाती हैं।।३१॥

जैसे 'महावीरचरित' में---

"हाय! स्राया ताडिका! क्या कहा जाए तितलोकी जल में डूक रही है भौर पत्थर तरे रहे हैं।"

"मनुष्य के बच्चे के द्वारा इस प्रकार की ग्रह्भुत पराजय को प्राप्त करना निश्चय ही राक्षसपित के स्वलित प्रताप का सूचक है। इस प्रकार का ग्रपने इष्टिमित्रों का विनाश देखकर भी जीवित बचा हुगा मैं दीनता और वार्षक्य से जकड़ दिया गया हूँ, क्या करूँ, कुछ समभ में नहीं ग्राता!"

कालाक्षमत्वमौत्सुक्यं रम्येच्छारतिसंभ्रमैः । तत्रोच्छ्वासत्वनिःश्वासहृत्तापस्वेदविभ्रमाः ॥३२॥ श्रौत्सुक्य—किसी सुखदायक वस्तु की ग्राकांक्षा से प्रथवा प्रेमास्वाद को घबराहट के कारण समय न बिता सकने को श्रोत्सुक्य कहते हैं। इसमें स्वास-प्रच्छ्वास का श्राना, हड़बड़ी, हृदय की वेदना, पसीना श्रौर भ्रम श्रादि बातें पाई जाती हैं।।३२॥

जैसे 'कुमारसम्भव' में---

''ग्रपने इस सजीले रूप को देखकर पार्वतीजी ठक रह गईं ग्रीर महादेवजी से मिलने के लिए मचल उठीं, वयोंकि स्त्रियों का शृंगार तभी मफल होता है जब उसे पति देखे।"

ग्रयवा उसी 'कुमारसम्भव' का यह पद---

"पार्वतीजी से मिलने के लिए महादेवजी इतने उतावले हो गए कि तीन दिन भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से काटे। बताइए, जब महादेव जँसे लोगों की प्रेम में यह दशा हो जाती है तो भला दूसरे लोग अपने मन को कैसे मँभाल सकते हैं!"

मात्सयंद्वेषरागादेश्चायलं त्वनवस्थितिः। तत्र भत्संनपारुष्यस्वज्छन्दाचरणादयः॥३३॥

चपलता—राग, द्वेष, मात्सर्य आदि के कारण एक स्थिति में न रह सकने को चपलता कहते हैं। इसमें मर्त्सना, कठोर बचन, स्वच्छन्द आचररा, आदि लक्षरा पाए जाते हैं।।३३।।

जैसे 'विकट नितम्बा' का यह पद-

"हे भ्रमर ! तू ग्रपने चंचल मन का रमणस्थल ऐसी सुन्दर लता को बना जो तेरी मसलन बरदाश्त कर सके। पर जिसमें रज का श्रारम्भ ही श्रभी नहीं हो पाया है ऐसी नूतन नवमल्लिका की कलियों को श्रकाल ही में कष्ट पहुँचाना तो ठीक नहीं है।"

ग्रथवा जैसे---

विकट नितम्बा कह रही है—''परस्पर संघर्षण से शब्दयुक्त कठोर दांत रूपी ग्रारों से भरा हुग्रा कन्दरा के समान मध्यभाग वाला भेरा मुख क्या प्रकुपित होकर ग्रभी-ग्रभी तुम्हारे ऊपर गिरे?''

उपरिकथित भावों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य चित्तवृत्तियाँ इन्हीं सबके भीतर विभाव, ग्रनुभाव ग्रादि स्वरूपों के द्वारा ग्रा जाएँगी। ग्रतः उनको प्रलग नहीं गिनाया गया।

#### स्थायीभाव

विरुद्धेरविरुद्धेर्वा भावैविन्छिद्यते न यः।

श्रात्मभावं नयत्यन्यान्स स्थायी लवरणकरः ।।३४।।

स्थायोमाव—विरोधी ग्रथवा श्रविरोधी भावों से जिसका प्रवाह विच्छिन्न न हो तथा जो ग्रन्य भावों को ग्रात्मसात् कर ले उसे स्थायी-माव कहते हैं।।३४॥

सजातीय एवं विजातीय भावान्तरों से जो तिरस्कृत न होकर काव्य में उपनिबद्ध होते हैं, उन रत्यादि भावों को स्थायीभाव कहते हैं । उदाहरणार्थ हम वृहत्कथा में नरवाहनदत्त का मदनमंजुका के प्रति जो अनुराग है उसे ले सकते हैं। वह अनुराग अन्य नायिकाओं के अनुराग से टूटता नहीं है, अर्थात् यहाँ सजातीय अनुरागों से मदनमंजुका के अनुराग में बाधा नहीं पहुँचती है। उसका प्रवाह गतिशील ही बना रहना है।

विजातीय भावों से स्थायी का उदाहरण मालतीमाधव के इमझानाङ्कः में माधव का मालती के प्रति अनुराग में दिखाई देता है। यहाँ यद्यपि माधव की चित्तवृति बीभत्स रस से श्राप्लावित है, जो एक विजातीय भाव है, फिर भी इससे मालती के प्रति जो रित की भावना है वह टूटती नहीं है। वहाँ उसके हृदय में मालती का करुण कन्दन कुछ क्षण के लिए दवे हुए रित भाव को जगा देता है। माधव का यह वाक्य इसमे प्रमाण है—

"मेरे उस संस्कार के जागृत रहने से प्यारी की स्मृति-घारा इतनी प्रवल हो गई है कि न तो उसका प्रवाह दूसरी वातों द्वारा रोके रुकता है ग्रौर न उसके मार्ग में कोई विषयान्तर का विचार वाधा पहुँचा सकता है। बात तो यह है कि उसके ग्रविराम स्मरण होने से मेरे अन्तः-करण की वृत्ति तदाकार (प्रियतमाकार) हो गई है। भीतर-बाहर सर्वत्र उस प्राणप्यारी का रूप अनुदृष्टिगोचर हो रहा है। बस इसी ज्ञान-ध्यान ने मुभे तत्-(प्रियतमा-) मय बना दिया है।"

श्रतः इस प्रकार से विरोधी और श्रविरोधी का समावेश काव्य में स्थायी का बायक नहीं होता क्योंकि विरोधी दो प्रकार का होता हैं— १. सहानवस्थान और २. बाध्यबाधकभाव।

यहाँ पर दोनों प्रकार के विरोधों की सम्भावना नहीं है क्योंकि इसका पार्यन्तिक अवसान एकाकार होकर होता है।

स्थायी के विरोध-स्थल में 'सहानवस्थान' हो नहीं सकता क्योंकि रत्यादि भावना से उपरक्त अन्तःकरण में अविरोधी व्यभिचारियों का उपनिबद्धन् स्नक्यूत्र न्याय से समस्त भावकों की अपनी समवेदना से सिद्ध है।

जैसे वह अनुभव से सिद्ध है वैसे ही काव्य-व्यापार के आवेश में अनुकार्य में भी निवेशित किया हुआ साधरणीकरण के माध्यम से उसी प्रकार आनन्दात्मक ज्ञान के उन्मीलन में कारण बनता है। अतः भावों का सहानवस्थान सम्भव नहीं है।

रहा 'बाध्य बाधक भाव'— इसका तात्पर्य है 'एक भाव का दूसरे भाव से तिरस्कृत हो जाना', सो वह स्थायीभावों के ग्रविरोधी व्यभिचारियों से हो नहीं सकता, क्योंकि वे स्थायी के ग्रविरोधी इसीलिए तो हैं। यदि वे व्यभिचारी भाव प्रधान (स्थायीभावों) के विरोधी ही हो जाएँ तो फिर उनकी ग्रंगता (ग्रप्रधानत्व) ही कहाँ रह जाएगी? इसी प्रकार ग्रानन्तर्य विरोध का भी पिरहार हो जाता है। इसका उदाहरण मालतीमाधव में देखा जा सकता है जहाँ श्रृंगार के ग्रनन्तर वीभत्स का वर्णन होने पर भी—यद्यपि इनका पारम्पर्य विरोध है फिर भी इस स्थल में किसी प्रकार की विरसता पैदा नहीं होती है। ग्रतः यदि ऐसी बात है तो एक ग्रालम्बन के प्रति, विरुद्ध रस भी, यदि किसी

ग्रविरोधी रसान्तर से व्यवहित होकर उपनिबद्ध हो तो वहाँ विरोधी नहीं हो सकता है जैसे प्राकृत के इस श्लोक में— १

प्रश्न—हाँ (मैं) मान लिया कि जहाँ एक तात्पर्य से विरुद्ध भौर भविरुद्ध भावों को ग्रंग रूप से रखा जाता है उनमें कोई विरोध नहीं होता क्योंकि एक प्रधान रहेगा दूसरा (विरुद्ध और ग्रविरुद्ध) उसका भ्रंग रहेगा, ग्रतः विरोध नहीं होगा पर जहाँ पर दोनों समप्रधान रहेंगे वहाँ पर क्या स्थित होगी ? जैसे निम्नलिखित रलोक में—

"एक तरफ प्रिया रो रही है, दूसरी तरफ समर-दुन्दुभि का निर्घोष हो रहा है, ब्रतः प्रेम ब्रौर रण के ब्रावेग से वीर का मन दोलायित हो रहा है।"

यहाँ रित और उत्साह सम प्रधान हैं। इसी प्रकार नीचे के क्लोक में—

"हे सज्जन लोग, श्राप कपट को छोड़ निष्पक्ष दृष्टि से विचार करके मर्यादा के साथ निर्णय दें कि पर्वतों की कंदराएँ सेवन के योग्य हैं। ग्रथवा कामदेव के वाणों से विद्ध विलासिनियों के नितम्ब ?"

यहाँ पर रित श्रीर शम भाव की समप्रधानता है। ऐसे ही—रावण की यह उक्ति है—"इधर यह (सीता) तो त्रिभुवन की सुन्दरियों में श्रेष्ठ चंचल नेत्रवाली है श्रीर उधर यह दुष्टात्मा वही है जिसने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार (बूर्पणखा की नाक काटना) किया है। इधर इसको देख काम की बलवती लालसा जागृत होती है उधर उसे देख कोब के मारे सारा शरीर जल उठता है। श्रीर मैंने भी तो श्रपने वेप की रचना (साधु वेप) भी विचित्र ही कर ली है, क्या करूँ कुछ समभ में नहीं श्रा रहा है?"

यहाँ पर रित और कोख इन दोनों स्थायीभावों का समप्राधान्य है। ऐसे ही—

"इन पिशाचिनियों ने अन्ति इसे का रक्षासूत्र बाँव रखा है। इन्होंने १. यह श्लोक इतना जटिल है कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। स्त्रियों के हाथरूपी रक्तकमल का शिरोभूषण धारण किया है। स्रीर मुण्डों घीर हृदय-प्रदेश-रूपी कमल से माला गूँथकर अपने को सजाया है। इन्होंने रक्त के कीचड़ से ही कुंकुम का लेप किया है तथा ये कपाल-रूपी प्याले में भर-भरकर अस्थियों में बची हुई चरबी को प्रसन्नतापूर्वक अपने-स्रपने प्रियतम के साथ पी रही हैं।"

यहाँ पर रित श्रीर जुगुप्सा का सम प्राधान्य है। श्रीर जैसे-

"भगवान् शंकर अपने एक नेत्र को समाधिस्य किये हुए हैं और दूसरा नेत्र पार्वती के मुखकमल और उनके स्तन प्रदेश पर श्वंगार-भार से अलसाया हुआ है तथा तीसरा नेत्र दूर से चाप मारने वाले कामदेव के ऊपर कोधाग्नि को फेंक रहा है। इस प्रकार समाधि के समय भिन्न-भिन्न रस का आस्वाद लेनेवाले भगवान् शंकर के तीनों नेत्र हमारी रक्षा करें।"

यहाँ पर शम श्रीर रित स्थायीभावों का सम प्राधान्य है। ऐसे ही----

"संव्याकाल में प्रियतम के वियोग की भ्राशंकावाली चक्रवाकी अपने एक नेत्र से कोध के साथ भ्राकाश में विचरण करनेवाले सूर्य बिम्ब को देख रही है तथा अपने दूसरे नेत्र से भ्रांखों में भ्रांसू भरकर अपने प्रियतम को देख रही है। इस प्रकार दो संकीण रसों की रचना वह (चक्रवाकी) प्रगल्भा नतंकी के ससान सूर्यास्त होने के समय में कर रही है।"

यहाँ पर रित, शोक ग्रीर कोच इन तीन स्थायीभावों का सम प्राधान्य है, तो फिर यहाँ इनका श्रापस में विरोध कैसे नहीं होगा?

उत्तर—इन स्थलों में भी एक स्थायीभाव है, क्योंकि 'एककत्तो सम्रई पिया' इस स्थल में उत्साह स्यायीभाव है। यहाँ वितर्क है व्यभिचारी भाव और इस व्यभिचारी भाव का जनक होता है सन्देह तथा उस सन्देह की व्यक्ति के लिए (प्रिया रुदन) करुण एवं रुदन का उपादान है। ग्रतः उत्साह स्थायीभाव होने से यहाँ वीर रस का ही पोष

होता है। इस पक्ष में 'भट' पद का उपादान और भी प्रमाण रूप में है। इसलिए यह कहना भी ठीक नहीं कि करुण एवं उत्साह का समप्राधान्य पारस्परिक ग्रंगांगीभाव का प्रतिबन्धक है। दूसरी बात यह भी है कि जब संग्राम का ग्रारम्भ हो चुका हो उस समय सुभट लोग कार्यान्तर में प्रवृत्त हों, यह तो महान् अनुचित है। ग्रतः भर्ता की संग्राम में यह रसिकता शौर्य को ही प्रकाशित करती है। ग्रीर फिर प्रियतमा के करुण विप्रलम्भ से वीर रस का ही पोप होता है। ग्रतः दोनों समप्रधान नहीं, प्रत्युत ग्रंगांगीभावापन्न हैं।

इसी प्रकार 'मात्सर्य ''' इत्यादि श्लोक में चिरकाल से प्रवृत्त रित वासना का हेय बुद्धि से उपादान होने के कारण शमभाव के प्रकाशन में तत्परता जान पड़ती है। श्रौर इसके पोप में 'ग्रार्या समर्यादिमिदं वदन्तु' में बदन्तु बद्ध परिकर होकर खड़ा है। इसी प्रकार 'इयं सा लोलाक्षी''' ग्रादि' इत्यादि में रावण प्रतिपक्ष नायक है ग्रौर वह निशाचर होने से माया-प्रधान है। ग्रतः निशाचर प्रकृति के व्यक्ति में रौद्रस का प्रति-पादन किया गया है। यहाँ रित एवं कोध के व्यंजक का उपादान सन्देह का प्रत्यापक है जिससे 'वितर्क' व्यभिचारी भाव का जन्म होगा, ग्रौर इस वितर्क व्यभिचारी भाव का रौद्ररस के पोप के लिए उपादान ग्रावस्यक है।

'अन्तैः किल्पत मंगल प्रतिसराः' इत्यादि इलोक केवल हास्परस का ही क्यंजक है। 'एकं व्यान निमीलनात्' इत्यादि भी एकमात्र 'शम' के प्रत्यायन में तत्पर है। यहाँ 'शम' भाव में स्थित शम्भु को भावान्तर आकृष्ट नहीं कर रहे हैं। यह अन्य योगियों की अपेक्षा शम्भु की विल-क्षणता है। फिर विलक्षण योगी के 'शम' को नावान्तर स्खलित करें यह असम्भव है। इसी पक्ष का पोप करनेवाला 'समिधसमये' यह पद भी है। 'एकेनाक्षणा' इत्यादि में समस्त वावय भावी विष्ठलम्भपरक ही है।

(यह स्थिति ग्रन्लिप्टार्थक क्लोकों में रही) पर क्लिप्ट क्लोकों में जहाँ ग्रनेक रसों के तात्पर्य से पद पदार्थों की संघटना है वहाँ पर भी विरोध की सम्भावना नहीं हैं। कारण यह है कि विरोध समप्राधान्य रहने पर होता है। दिलप्ट स्थल में दो स्थितियाँ हो सकती हैं—पहली तो वह जहाँ दोनों अर्थों में उपमानोपमेय भाव स्थापित हो जाता हो और दूसरी वह जहाँ दोनों अर्थ स्वतन्त्र हों। इस प्रकार प्रथम स्थित में उपमान वाच्य का अंग वन जाएगा। अतः दोनों वाक्यों में अंगांगिभाव की व्यवस्था सम्भव है। अतः समप्राधान्य नहीं है। दूसरी स्थित में भी पृथक्-पृथक् वाक्यार्थ दो विभिन्न रसों के प्रतिपादन में तत्पर होंगे। इस स्थित में भी प्रति वाक्य पीछे एक अर्थ की ही प्रधानता रहेगी। इस तरह से यहाँ अनेक प्राधान्य सम्भव न होने से उक्त प्रकार का विरोध असम्भाव्य ही है। उदाहरणार्थ—

280

[मुदर्शनकर] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है। [अथवा सुदर्शन चक होने से सुदर्शनकर विष्णु] जिन्होंने केवल चरणारिवन्द के सौन्दर्थ से [अथवा पाद निक्षेप से] तीनों लोकों को आकान्त किया है और जो चन्द्रस्प [से केवल] नेत्र को धारण करते हैं [अर्थान् जिनका केवल एक नेत्र ही चन्द्रस्प है] ऐसे विष्णु ने अखिल देहव्यापी सौन्दर्यशालिनी, सर्वांग सौन्दर्य से त्रैलोक्य विजय करनेवाली और चन्द्रसहश सम्पूणं मुख को धारण करनेवाली जिन [रुक्मिणी] को उचित रूप से ही अपने शरीर से उत्कृष्ट देखा वह रुक्मिणीदेवी तुम सबकी रक्षा करें।

[यहाँ व्यक्तिरेक की छाया को परिपुष्ट करनेवाला क्लेष वाच्य रूप से प्रतीत होता है।]

इस प्रकार उक्त विधि से रत्यादि स्यायीभावों का उपनिबन्धन करने से सर्वंत्र तिरोध की स्थिति परिहृत हो जाएगी। जिस प्रकार उन वाच्यों का भी, जिनमें इत्यादि वाचक पद उपनिवद्ध हैं, तात्पर्य एक ही स्थायीभाव में हैं, इस बात को हम ग्रागे दिखाएँगे। वस्तुतः 'ययावाश्रूयमाण' का खण्डन करना चाहिए। 'वा — ग्रश्रूयमाण इत्यादि' — ग्रर्थात् उन वाच्यों का तात्पर्य जिनमें रत्यादि स्ववाचक शब्द से उदात्त न हों तभी तो व्यंजना के द्वारा श्रा सकने पर रसोपयोगी

स्थायित्व को प्राप्त कर सकेंगे । अन्यथा वाच्य वृत्ति से आर्लिगित रहने पर तो रत्यादि भाव नहीं कहे जा सकेंगे और फिर उनके लिए स्थायित्व की प्राप्ति असम्भव हो जाएगी।

ग्रौर वे [निम्नलिखित स्थायीभाव है]— रत्युत्साहजुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः । शममपि केचित्प्राहः पुष्टिनिट्येषु नैतस्य ॥३५॥

'रित, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, स्मय, भय, शोक, ये श्राठ स्थायीमाव हैं। कुछ लोग शम को भी स्थायीभाव मानते हैं पर इसकी पृष्टि नाट्य में नहीं होती।'।।३४।।

इस स्थल में शान्तरस से प्रतिवादियों की अनेक प्रकार की विप्रति-पत्तियाँ हैं। उनमें से एक दल का कहना है कि शान्त नाम का कोई रस ही नहीं है। इसमें कारण है आचार्य के द्वारा इसके विभावादिकों का वर्णन न करना तथा लक्षण का अभाव।

कुछ का कहना है कि केवल ग्राचार्य भरत ने विभाव ग्रादि का प्रतिपादन नहीं किया है, इसीलिए शान्तरस नहीं है यह बात नहीं है, प्रत्युत वस्तुतः शान्तरस नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है—शम की पुष्टि ही शान्त है श्रीर शम की उत्पत्ति राग-द्वेष के समूल नष्ट होने पर निभेर करती है। यह राग-द्वेष जो ग्रनादि काल से ग्रन्तःकरण में चलता चला ग्रा रहा है, उसका उच्छेद वास्तविकता के बिना व्याव-हारिक ग्रवस्था में होना भी ग्रसम्भव है।

तीसरा दल यह कहता है कि शान्तरस का अन्तर्भाव वीर, वीभत्स आदि ही में किया जा सकता है। इस प्रकार कहते हुए वे 'शम' भाव का भी खण्डन कर देते हैं।

चाहे जो भी हो, पर इतना तो सुनिश्चित है कि रूपकों में शम का स्थायित्व मुक्ते ग्राह्म नहीं है। कारण यह है कि नाट्य ग्रिभिनयात्मक होता है श्रौर 'शम' समस्त व्यापारों का प्रविलय रूप है। ग्रतः इन दोनों (शम ग्रौर ग्रिभिनय) का सम्बन्ध कैसे हो सकता है? ग्रर्थात् किसी प्रकार इन दोनों का सम्बन्ध नहीं बैठ सकता।

कुछ लोगों ने नागानन्द में 'शम' को स्थायीभाव माना है। उनके कथन का स्पष्ट विरोध आप्रबन्धप्रवृत्त मलयवती के अनुराग एवं विद्याधर की चकवित्व-प्राप्ति से हैं। कहने का भाव यह है कि यदि जीवभूतवाहन शम प्रधान होता तो उसे मलयवती में अनुराग और चकवित्व की प्राप्ति स्वीकार नहीं होती। एक ही अनुकार्य स्वरूप विभाव का आश्रय करके परस्पर-विरोधी शम एवं रित (शान्त एवं श्रृंगार) की उपलब्धि कहीं भी नहीं देखी गई। अतः वस्तुतः वहाँ दयावीर के स्थायीभाव उत्साह का ही उपनिबन्ध मानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ श्रृंगार का अगभाव तथा चकवित्व की प्राप्ति का विरोध हट जाता है। कर्तव्य-मात्र में इच्छा चिपकी ही रहती है। यतः परोपकार रूप कर्तव्य में साभिलाष प्रवृत्त विजिगीषु (विजय की इच्छा रखनेवाले) को फल की प्राप्ति अवश्यभावी है। साभिलाष कर्तव्य और फल का नित्य सम्बन्ध है। इस विषय की चर्चा द्वितीय प्रकाश में ही पर्याप्त रूप से की जा चुकी है। अतः वस्तुतः आठ ही स्थायी (भाव) होते हैं।

प्रश्न—उक्त सिद्धान्त पर कुछ लोगों की यह अक्षिच है कि वस्तुतः मधुर शृंगार ग्रादि रसों के समान ही इन निर्देद ग्रादिकों की रस रूप की प्राप्ति रसन प्रथात् ग्रास्त्राद के कारण ही है। क्यों कि जिस प्रकार शृंगार ग्रादि ग्रास्त्राद्य होने के कारण रस कहे जाते हैं वह ग्रास्त्राद रूपता जब शम ग्रादि में भी पर्याप्त दिखाई देती है तो क्यों इन्हें रस न माना जाए? इन युक्तियों से ग्रन्थ रसों की भी कल्पना कर उनके विभिन्न स्थायीभावों की कल्पना की गई है। फिर इस प्रकार जब कई रस हो सकते हैं तो 'ग्रष्टावेव' में रसों की संख्या को ग्राठ ही में बाँधना कहाँ तक युक्ति—संगत है?

उत्तर—[इसका उत्तर ग्राचार्य थनिक निम्नलिखित प्रकार से देते हैं—]

निर्वेदादिरताद्र्ष्यादस्थायी स्वदते कथम् । वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥३६॥

निर्वेद ग्रादि भाव श्रपने विरोधी एवं श्रविरोधी भावों से उच्छिन्न हो जाते हैं, श्रतः स्थायित्व के मूल कारण का श्रमाव होने से ये श्रस्थायी हैं। फिर इनमें भला रस कोटि का श्रास्वाद हो कैसे सकता है ? इस स्थिति में भी यदि इसे स्थायी मानकर इसकी श्रन्य रसों को भाँति पोष करने के लिए सामग्रियाँ इकट्ठी की जाएँगी तो उनसे वैरस्य उत्पन्न होने को छोड़ सरसता कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती।।३६॥

किसी भी भाव के स्थायी होने का तात्पर्य है, उसका विरोधी एवं स्रविरोधी भावों से उच्छित्व न होना, पर निवेदादिकों में यह स्थित न होने के कारण इन्हें हम ग्रस्यायी ही कहेंगे। उनका स्थायी की भाँति स्रास्वाद न होने ही के कारण ग्रपने व्यभिचारी भाव चिन्ता ग्रादि का वीच-त्रीच में निक्षिप्त होने से परिपुष्ट किया जाता हुग्रा भी वस्तुतः विरसता ही बनी रहती है। इसकी ग्रस्थायिता का कारण इसकी निष्फलता नहीं है ग्रन्थया हास्यादिकों के भी स्थायीभावों की निष्फलता वशान् ग्रस्थायित्व हो सकता है। हास्यादिकों में इस दोष (निष्फलता) से मुक्ति पाने के लिए यदि यह कहा जाए कि हास्य के स्थायीभाव की परम्परा सफलता लिये हुए है, निष्फल नहीं है, क्योंकि राजा ग्रादि दशंक सम्भव है प्रसन्त होकर धन-सम्पत्त का दान नटों को प्रदान कर सकते हैं। ग्रतः हास्य ग्रादि की सफलता उसके स्थायित्व की साधिका हीं होगी, प्राप्ति की वाधिका नहीं।

पर स्थिति यह है कि यदि इम प्रकार परम्परा या फल-कल्पना की चर्चा तो द्यान्त आदिमयों के भी स्थायीभावों को है फिर तो यह (शान्त) भी स्थायीभाव की कोटि में आ जाएगा। अतः निष्फलता स्थायीभाव का प्रयोजक नहीं है, प्रत्युत विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावों से उच्छिन्न न होता ही स्थायिता का प्रयोजक है। निर्वेद आदि में इस प्रयोजक के न होते से उनकी स्थायिता नहीं बन सकती। अतः निर्वेद आदि को रसत्व

की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । इसलिए ग्रस्थायी होने के कारण इनकी ग्ररसता है ग्रर्थात् ये रस नहीं हो सकते ।

ग्रव विचारणीय यह है कि इन भावों का काव्य से क्या सम्बन्व है ? काव्य से भावों का बाच्य-वाचक भाव-सम्बन्व इसलिए सम्भव नहीं है क्यों कि भाव भी स्वशब्द से कथित नहीं होते ग्रिपतु विभावादिकों से बोव्य होते हैं। श्रुंगार ग्रादि रसों से युक्त काव्यों में श्रुंगार ग्रादि ग्रथवा रत्यादि शब्द कभी भी श्रुतिगोचर तो होते नहीं जिससे हम इन भावों के ग्रथवा इनके वर्द्धमान स्वरूप को ग्रभिष्ठेय कहते। ग्रथवा मान लिया जाए कहीं रत्यादिकों का स्वशब्दवाचक शब्द (रित या श्रुंगार) से बोध होता भी हो बो वहाँ इसकी ग्रास्वाद्यता का कारण वह ग्रभिष्ठेयक शब्द नहीं होता प्रत्युत विभाव ग्रादि के ही कारण इनकी रसष्ट्रपता सम्भव है, केवल ग्रभिधायक शब्द मात्र से ही वह ग्रास्वाद्य होता हो ऐसा कभी सम्भव नहीं है।

भावों का काव्य के साथ लक्ष्य-लक्षक भाव-सम्बन्ध भी नहीं बन सकता, क्योंकि विशेष रस की प्रतीति के लिए सामान्य पद (रस) का प्रयोग होता ही नहीं है। रस सामान्यवाचक है ख्रौर प्रतीति किसी विशेष रस की होती है। सामान्य रस श्रृंगार ब्रादि विशेष के वाचक हो नहीं सकते।

यहाँ लक्षित लक्षणा भी नहीं हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार 'गंगा में घोष है इस स्थल में स्नोत-स्वरूप गंगा में घोष की आधारता (रहना) सम्भव नहीं है, स्रतः गंगा शब्द विवक्षित स्रयं की प्रतीति कराने में पूर्णतः स्रसफल है। फलतः स्वार्थ स्रोत से नित्य सम्बद्ध तटरूप अर्थ को वही गंगा शब्द लक्षित करता है। इसी प्रकार किसी भी रस की प्रतिपत्ति कराने के लिए प्रयुक्त शब्द विवक्षितार्थ के बोध कराने में स्विलत गित (स्रसमर्थ) नहीं होता है तो फिर भला वे क्यों लक्षणा से रस की प्रतीति कराएँगे? यदि बलात् इन पदों की लक्षणा की भी जाए तो हम यह पूछते हैं कि भला ऐसा कौन होगा जो रूढ़ि या प्रयोजन के

विना ही अन्यार्थ में अन्यार्थवाचक शब्द का औपचारिक प्रयोग करेगा? इन कारणों से ही 'सिंहोभाणवक' आदि की भाँति गुणवृत्ति की भी सम्भावना नहीं है।

दूसरी बात यह है कि यदि रस वाच्य रूप से प्रतीत होता तो इस स्थिति में वाच्य-वाचक मात्र का जान रखनेवाले ग्रसहृदयजनों को भी काव्य के रस का ग्रास्वाद होने लगता।

यह रस की प्रतीति केवल काल्पनिक नहीं है जो इसे नकारा (ग्रस्वीकार करना) जा सके, क्योंकि सभी सहृदय रस की सत्ता का एक मत हो समर्थन करते हैं। इसीलिए इस अर्थ की सिद्धि के लिए परि-किल्पत ग्रिभिया, लक्षणा एवं गौणी से अतिरिक्त व्यंजकत्व लक्षणवाला व्यंजना-व्यापार स्वीकार करते हैं।

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा अनुभूत होती हुई रसादि की प्रतीति वाच्य कैसे हो सकती है ? जैसे 'कुमारसम्भव' में—

"पार्वतीजी फले हुए नये कदम्ब के समान पुलकित ग्रंगों से प्रेम जतलाती हुईं, नजीली ग्राँखों से भ्रपना ग्रत्यन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खड़ी रह गईं।"

इत्यादि में अनुराग से उत्पन्न होनेवाली जो अवस्था विशेषक्प अनुभाव है उससे युक्त गिरिजाक्ष्प विभाव के वर्णन से हो रस की प्रतीति होती है, यद्यपि रत्यादिवाचक शब्द वहाँ नहीं हैं। अन्य रसों के विषय में भी ऐसा ही समभता चाहिए। केवल रस ही की बात नहीं है, बस्तु मात्र में भी यही स्थिति है। जैसे—

"हे घार्मिकजी, भाष भानन्द के साथ विचरण करें, क्योंकि जिस कुत्ते ते श्राप डरा करते थे उसे पास ही में गोदावरी नदी के किनारे रहनेवाले सिंह ने मार डाला।"

[यहाँ पर विवि प्रयुक्त असम है पर व्यंजन या प्रकरण के परि-शीलन से निषेव पक्ष में ग्रथं की विश्वान्ति होती है]—इत्यादि में निषेव ज्ञान स्ववाचक पद की अनुपस्थिति में भी व्यंजना की महत्ता से ही होता है। यह बात ग्रलंकारों में भी पाई जाती है। जैसे-

हे चंचल और विशाल नेत्रोंवाली, लावण्य और कान्ति से दिगन्तर को परिपूरित कर देनेवाली तुम्हारे मुख के मन्द-मुस्कान से युक्त होने पर भी इस समुद्र में जरा भी क्षोभ पैदा नहीं होता है, ग्रतः मालूम होता है कि यह वास्तव में मुद्रता से भरा हुआ है [जलराशि का जड राशि करना पडता है क्योंकि संस्कृत में ल और ड में भेद नहीं माना जाता,] इत्यादि में तन्थी का बदनारदिन्द चन्द्र के तुल्य है इत्यादि उपमा अलंकार की प्रतीति व्यंजना शक्ति के ही कारण है। इस प्रतीति को अर्थापत्ति से आया हुआ नहीं कह सकते क्योंकि अर्थापत्ति के लिए अनुपपद्यमान अर्थ की अपेक्षा रहती है पर व्यंजना के लिए इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इस प्रतीति को वाच्यार्थ भी नहीं कह सकते क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ है तृतीय कक्षा का दिषय। उदाहरणार्थ 'स्रम धार्मिक विश्रव्यः' इत्यादि स्थल में पहले पदार्थ प्रतीति होती है जो श्रमिया का कार्य है। इस प्रयम कक्षा की पदार्थ प्रतीति के अनन्तर दितीय कक्षा में किया कारक संसर्ग स्वरूप वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, तदनन्तर हतीय कक्षा में 'श्रमण निषेध' स्वरूप व्यंग्यार्थ, जो व्यंजना-शनित के अधीन है, स्पष्ट ही भासित होता है। अतः द्वितीय कक्षा में प्रतीति वाक्यार्थ से तृतीय कक्षा में प्रतीति होनेवाला व्यंग्यार्थ सदैव भिन्न है। म्रतः व्यंग्यार्थ ग्रीर वाच्यार्थ कथमपि एक नहीं हो सकता।

यद्यपि 'विषं भुड्धव' इत्यादि वावयों में जहाँ पदार्थ-तात्पर्य शब्दतः श्रूयमाण नहीं है, श्रौर तात्पर्य है 'भोजन निषेध' ग्रादि । वहाँ वाक्यार्थ की तृतीय कक्षा है ही । इस स्थल में व्यंजनावादी को भी 'निपेधार्थ प्रतीति' वाक्यार्थ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तात्पर्य से व्वनि सर्वथा भिन्न है । यहाँ निषेध का ही तात्पर्य है व्यंग्य का नहीं ग्रौर वह स्पष्टतः तृतीय कक्षा का विषय है । तथापि इस प्रकार तात्पर्यार्थ स्वरूप वाच्यार्थ भी तृतीय कक्षा का विषय हो गया, यह कहना ठीक नहीं है ।

दस्तुतः 'वियं भुङ्क्व' जैसे वाक्यों का स्वार्थ द्वितीय कक्षा में

स्रविश्रान्त ही रहता है— उस कक्षा में स्रिभिष्या की सहायता प्राप्त पदार्थों के परस्पर संसर्ग रूप वाच्यार्थ से जो द्वितीय कक्षा में प्रतीत होती है— जिज्ञासा शान्त नहीं होती, स्रतः जब तक स्वार्थ में वाक्यार्थ विश्रान्त न हो तब तक द्वितीय कक्षा ही चलती रहती है। तृतीय कक्षा तो स्वार्थ-विश्रान्त के स्रनन्तर प्रारम्भ होती है सौर उसे व्यंग्य (कक्षा) कहते हैं। यहाँ द्वितीय कक्षा में किया, कारक, संसर्ग, रूप वाक्यार्थ सनुपपन्न इसलिए है कि इस वाच्य का प्रवक्ता पिता स्रपने पुत्र को विष भक्षण में नियुक्त कैसे करेगा?

पर सरस वाक्यों में विभाव ग्रादि की प्रतीति द्वितीय कक्षा में होती है, रसों की नहीं। ग्रतः रम रूप व्यंग्यार्थ की तृतीय कक्षा निर्विवाद सिद्ध हुई। कहा भी है— "स्वार्थ में प्रतिष्ठित न होने के कारण ग्रविश्वान्त वाक्य जो तात्पर्य बोधित करना चाहता है उस तात्प-यार्थ में तात्पर्यवृत्ति का ही मानना उचित है। किन्तु जब वाच्य स्वार्थ में विश्वान्त होकर प्रतिष्ठित हो चुका हो ग्रीर फिर भी किसी ग्रन्य ग्रभिप्रेत ग्रर्थ को बताने में उन्मुख हो तो उस ग्रर्थ में निश्चय ही घ्वनि की स्थिति है।" इस प्रकार सर्वत्र रस सर्वथा व्यंग ही रहेंगे। परन्तु वम्तु ग्रीर ग्रलंकार तो कहीं व्यंग्य ग्रीर कहीं वाच्य होंगे। इस स्थिति में सभी व्यंग्य ध्विन नहीं कहे जा सकते, प्रत्युत वहीं जहाँ प्रधानत्या तात्पर्य विषय का हो। जहाँ व्यंग्यार्थ में प्रधान रूप से तात्पर्य नहीं हो, वहाँ व्यंग्य के प्रधान न होने से गुणीभूत व्यंग्य की स्थिति होगी। कहा भी है—

"जिस स्थान में ध्रपने अर्थ को गुणीभूत बनाकर शब्द एवं अपने ही को अप्रधान बनाकर अर्थ अन्य अर्थ के द्योतन में तत्पर होता है उसे विद्वानों ने ध्विन नामक काव्य का एक (उत्तम) भेद माना है।" परन्तु जहाँ द्वितीय कक्षा वाक्यार्थ ही प्रधान होता है और रस आदि उसके अंग होते है ऐसे काव्य में रस आदि प्रधान के उपस्कारक होने के कारण अलंकार ही होते हैं।" जैसे 'उपोढरागेण' इत्यादि स्थल में रसादि ग्रलंकार हैं। उस घ्विन के विवक्षित वाच्य ग्रीर ग्रविवक्षित वाच्य दो भेद होते हैं। ग्रविवक्षित वाच्य के भी ग्रत्यन्त तिरस्कृत ग्रीर ग्रर्थान्तर संक्रमित दो भेद होते हैं। विवक्षित वाच्य के भी दो भेद होते हैं—

इस प्रकार तृतीय कक्षा में ज्ञात स्रर्थ की व्यंगता को पूर्व पक्ष में रखकर उसके तात्पयार्थता सिद्धान्तित करने के लिए स्रब 'वाच्या' इत्यादि से स्रारम्भ करते हैं।

वाच्या प्रकरणादिभ्यो बृद्धिस्था वा यथा क्रिया। वाक्यार्थः कारकेर्यु का स्थायी भावस्तथेतरैः ॥३७॥

जिस प्रकार वाच्य प्रथवा प्रकरण ग्रादि के द्वारा गम्य क्रिया कारकों से युक्त होकर वाक्यार्थ बनता है, उसी प्रकार विभावादिकों से युक्त स्थायीभाव भी वाच्यार्थ की कुक्षि में ग्रा सकता है।।३७॥

जिस प्रकार 'गामम्याज' इत्यादि लाकिक वावयों में स्ववाचक पद से श्रूयमाण तथा 'द्वार द्वारं' इत्यादि में प्रकरण ग्रादि वज्ञात् बुद्धि में उपारूढ़ किया ही कारकों से संसृष्ट होकर वाच्यार्थ बनती है, उसी प्रकार काव्यों में कहीं 'प्रीत्यै नवोढा प्रिया' इत्यादि स्थल में स्ववाचक शब्द (प्रीतिवाचक शब्द) के उपादान करने से श्रूयमाण एवं कहीं प्रकरणादि वज्ञात् नियत रूप से ग्रामिधा के द्वारा प्रतिपादित विभाव ग्रादि के साथ नित्य सम्बन्ध होने के कारण साक्षात् भावक के चित्त में स्फुरित होता हुग्रा रत्यादि स्थायीभाव ही ग्रपने-ग्रपने उन विभावादिकों से, जो उनके ग्रभिधायक शब्दों द्वारा ग्रावेदित किये गए हैं, संस्कार परम्परा से पराप्रौढि को प्राप्य कराया जाता हुग्रा रस पदवी को प्राप्त करता है ग्रीर वह वाच्यार्थ ही है।

हाँ, इस पर यदि ग्राप यह कहें कि वाक्यार्थ पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध से ग्रभिनिष्पन्न होता है ग्रतः वाक्यार्थ में पद से ग्रभिहित पदार्थों की ही (संसर्गसहित) प्रतीति होगी, जो पद से ग्रभिधा के द्वारा ग्रावेदित होंगे ऐसे ग्रपदार्थों की प्रतीति वाक्यार्थ में सम्भव नहीं। रित ग्रादि भावों की यही स्थिति है, वे दूसरे के द्वारा कभी भी बोधित नहीं हो सकते ग्रतः ग्रपदार्थ ही होंगे। ग्रौर ग्रपदार्थ इत्यादि (पुष्ट ग्रथवा ग्रप्पट) वाक्यार्थ कैसे बन सकोंगे?

इस पर हमारा कथन यह है कि तात्वर्यार्थ तो वाक्यार्थ है ही, इसे तो ग्राप कथमपि ग्रस्वीकार नहीं करेंगे श्रीर तात्पर्य कार्यसिद्धि करने पर पर्यवसित हुआ करता है। कहने का भाव यह है कि सभी वाक्य दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं-पौरुपेय और अपौरुपेय। श्रीर ये द्विविध वाक्य किसी-न-किसी उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं। यदि इनका कोई तात्पर्य नहीं — उद्देश नहीं तो वे उन्मत्तों के प्रलाप से श्रधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकते। काव्य वाक्यों का यदि अन्वय व्यतिरेक से जिस कार्य के प्रति कारणता देखी जाती है वह निरतिशय मुखास्वाद से अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः आनन्दोत्पत्ति ही कार्य रूप से निर्णीत किया गया है। इस ग्रानन्द के ग्रतिरिक्त किसी मान्य पदार्थ कान तो काव्य प्रतिपादक है, जो प्रतीतिपथ में स्राएगा स्रौरन तो इसके स्रतिरिक्त प्रतीतिपथ में स्रानेवाला कोई पदार्थान्तर प्रतिपाद्य ही है। इस म्रानन्दोदभूति का निमित्त विभाव म्रादि से सम्बन्धित स्थायी ही अवगत होता है। अतः वाच्य की अभिधान शक्ति (ताल्पर्य) उस स्थल के (वावयार्थ रस रूप) स्वार्थ की निष्पत्ति के लिए भ्रपेक्षित भवान्तर विभावादिकों का प्रतिपादन करती हुई पर्यवसन्न होती है। ऐसी स्थित में ग्राप विभाव ग्रादि को तो पदार्थ स्थानीय समभे। उन्हीं से संसुष्ट इत्यादि स्थायीभाव वाच्यार्थ पदवी प्राप्त करते हैं, ग्रथित् रस इस प्रकार द्वितीय कक्षा में प्रविष्ट होनेवाला वाक्यार्थ ही है। इस प्रकार काव्य वाक्य ही है जिसका ग्रर्थ पदार्थ एवं वाक्यार्थ दोनों ही है।

इस पूर्वकथित सिद्धान्त पर यह पूर्वपक्ष खड़ा हो सकता है कि जिस प्रकार गीत ग्रादि का उसके द्वारा उत्पन्न सुख से वाच्यवाचक भाव नहीं है, उसी प्रकार काव्य वाक्य से उत्पन्न रसादि का भी काव्य-वाक्यों से वाच्यवाचक भाव का ग्रभाव होना चाहिए।

पर यह कथन निम्नलिखित कारणों से ग्राह्म नहीं हो सकता-

यहाँ तो रसास्वाद उन्हों को हो सकता है जिन्हें शब्द से निवेदित अलौिकक विभाव आदि सामग्री का ज्ञान है तथा उक्त प्रकार की रत्यादि भावना हो चुकी है, अतः यहाँ गीत आदि की भाँति वाच्य वाचक भाव का उपयोग नहीं है यह कथन ठीक नहीं है। बिना वाच्य-वाचक भाव, ज्ञान एवं सह्दयता के रस के कारणों का ही अन्तः करण में उपस्थित होना असम्भव है। इस युक्ति से अब यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि गीत आदि से उत्पन्न होनेवाले सुख का आस्वाद लेनेवाला जिस प्रकार वाच्य-वाचक भाव आदि से रहित व्यक्ति भी हो सकता है, उसी प्रकार वाच्य-वाचक भाव आदि से रहित व्यक्ति भी हो सकता है, उसी प्रकार काव्य से उत्पन्न आस्वाद का भी वह आस्वादक बन सकेगा। वाक्यार्थ का इस प्रकार निरूपण हो जाने पर परिकल्पित अभिधा प्रभृति शक्ति की सहायता से ही समस्त रसादि रूप वाक्यार्थ का बोध हो जाएगा, अतः व्यंजना-जैसी दूसरी शक्ति की कल्पना अयास-मात्र ही है जैसा कि हमने काव्य-निर्णय में बताया है—

ध्वित काव्य की भित्ति है। व्यंजना-व्यापार श्रीर उक्त रीति से यह स्पष्ट देख लिया कहा गया है कि व्यंजना-व्यापार तात्पर्य से पृथक् कोई तत्त्व नहीं है। ग्रतः ध्वित काव्य भी कोई पदार्थ नहीं है ग्रथवा ग्रन्य पदार्थ नहीं है। यदि हमारी उक्त व्यवस्था ग्रापको स्वीकार नहीं है— ग्रथित् श्रश्रुत तात्पर्य को ग्राप तृतीय कक्षा का विषय मानकर व्यंग की एक तीसरी कोटि बनाते हैं ग्रीर उसे वाच्यार्थ से भिन्न मानकर ध्वित संज्ञा प्रदान करते हैं तो धापसे पूछते हैं कि जहाँ वाच्य का तात्पर्य शब्द से निवेदित नहीं है ऐसी ग्रन्थोक्ति ग्रलंकृति में ग्राप क्या करेंगे ? वहाँ भी तो ग्राप ध्वित काव्य स्वीकार करेंगे ? कदापि

२७८ . दशरूपक

नहीं कर सकते । फिर इस अव्यवस्थित व्यवस्था में क्या आस्था ?

अथवा इस क्लोक के पूर्वार्द्ध को तात्पर्यवादी का एवं उत्तरार्द्ध को व्यंजनावादी का मत समिक्षिए । फिर पूर्वार्द्ध की व्यास्या तो ऊपर के अनुसार कीजिए, रही बात उत्तरार्द्ध की, सो उसे यों लगाइए—

'मां विद्धि शाखोटकम्' इत्यादि अन्योक्ति के उदाहरण में जहाँ तात्पर्य शब्दतः श्रूयमाण नहीं है—आप क्या कहेंगे ? अर्थात् यहाँ अमुक तात्पर्य है, यह कैसे कह सकेंगे ? बात यह है कि—''तात्पर्य वक्तुरिच्छा'' तात्पर्य वक्ता की इच्छा का नाम है। यहाँ पर शाखोटक में इच्छा सम्भव नहीं है, अतः इस स्थल पर तात्पर्य कहाँ सम्भव है ? अतः यहाँ निर्वेद जो द्योतित हो रहा है, उसे शाखोटक का तात्पर्य कैसे कहेंगे ? इस स्थित में यह तात्पर्य भी न बन सकेगा। पर व्यंग्यार्थ के होने में क्या हानि है ? अतः व्यंग्यार्थ की पृथक् कल्पना करनी ही पड़ेगी, जिसके ऊपर व्वनि की अद्रालिका सहर्ष खड़ी की जा सकती है।।१॥

'विषं भक्षय मा चास्य' इत्यादि व्याख्या से प्रतीयमान में प्रधानतः तात्पर्य के होने से प्रसज्यमान ध्वनि का निर्पेध कौन कर सकता है ?

घ्वनिवादी व्यंग्य एवं तात्पर्य का भेद दिखाते हुए कहता है कि घ्वनि तब होती है जब स्वार्थ में प्रतिष्ठित होकर वाक्य अर्थान्तर का बोध कराए और यृदि स्वार्थ में अविश्रान्त होकर अर्थान्तर की प्रतीति वाच्य कराता हो तो तात्पर्यार्थ कहा जाता है ।।२।।

परन्तु ध्विनवादियों के इस भेद कथन में ग्रहिच का कारण यह है कि वाच्य की तब तक विश्रान्ति ही नहीं होती जब तक पूर्ण ग्रभिन्नेत अर्थ को न दे लेता हो ग्रथवा यह कह सकते हैं कि यदि ग्रथिन्तर भी उससे निकालना है तो उसके पूर्व वाच्य की विश्रान्ति ही सम्भव नहीं है। इस प्रकार यह उक्त भेद जिस विश्रान्ति के ग्राधार पर किया गया है वही ग्रसम्भव है। वस्तुतः यह भेद का कारण नहीं है, ग्रतः तात्पर्य ग्रीर ध्विन एक ही चीज है, इनमें पार्थक्य नहीं है।।३॥

एतावन्मात्र ग्रथं में ही विश्वान्ति होती है। यह नियम किसने

बनाया है ? तात्पर्यं तो कार्यपर्यवसायी होता है—जब तक अभिभेत अर्थ नहीं मिलता तब तक वाच्य का कार्य समाप्त नहीं होता । तात्पर्य तराजू पर रखकर तोला थोड़े ही गया है जो तात्पर्य एक घेरा के भीतर ही रहेगा। तात्पर्य यहाँ तक होगा और आगे व्यंग्यार्थ होगा इसका कोई माप नहीं है । इस रीति से व्यंग्य और तात्पर्य अभिन्न हैं ।

ध्वनिवादी ध्वनि के लिए फिर दलील पेश करता है-

"भ्रम धार्मिक विश्वव्धः" इत्यादि वाक्य भ्रमण-रूप ग्रथं का ही प्रतिपादक है। यहाँ पर भ्रमण का निषेधवोधक पद तो है नहीं जिसके वाच्य ग्रथं से भ्रमण के निषेध का बोध हो सके। पर हमारे मत से तो वाच्य श्रवणकाल में विश्वव्य भ्रमण रूप विध्यात्मक ग्रथं का बोध कराकर एक प्रकार से वाच्य विश्वान्त हो जाता है, उसके बाद कुलटा स्त्री की विशेषता के ज्ञान होने से उसका उद्देश्य भ्रमण के निषेध-रूप ग्रथं में ज्ञात होता है। इस प्रकार व्यंग्यार्थ की पृथक् सत्ता विश्वान्त के अर्थान्तर प्रतीति से पूर्व ही होने से सम्भव है।।।।

[ध्वित के खण्डन करनेवाले ग्रन्थकार इसका उत्तर निम्नलिखित प्रकार से देते हैं]—

श्रोता की ग्राकांक्षा निवृत्ति के लिए यदि उक्त वाक्य में विश्वान्ति मान ली जाती है ग्रौर विश्वान्ति के सम्भव होने से व्यंग्यार्थ की सत्ता स्वीकार कर ली जाती है तो हम यह कह सकते हैं कि वक्ता के विवक्षित ग्रयं का लाभ जब तक नहीं होता तब तक विनिगमन के ग्रभाव में वाक्य की ग्रविश्वान्ति ही क्यों न मान ली जाए ।।६।।

पौरुषेय वाक्य किसी-न-किसी सामान्य विवक्षा से उच्चरित होते हैं, ग्रतः वक्ता का सम्पूर्ण ग्रिभिन्नेत ग्रर्थ काव्य का तात्पर्य ही कहा जाएगा और जब तक ग्रिभिन्नेत ग्रर्थ का विविक्षित ग्रर्थ न ग्रा जाए तब तक विश्रान्ति ही नहीं, क्योंकि जब वाक्य विश्रान्त हो जाएगा तो फिर वह ग्रन्य ग्रर्थ का प्रत्यायन क्यों करेगा ? ग्रीर यदि फिर भी करता है तो इसका स्पष्ट ग्रर्थ है कि ग्रभी वह विश्रान्त नहीं हुगा है।।७।। २८० दशरूपक

इस रसादि का काव्य के साथ व्यंग्य-व्यंजक भाव भी सम्भव नहीं है। तो क्या फिर इनका ग्रापस में भाव्य-भावक सम्बन्ध होगा ?

हाँ, वस्तुतः काव्य है भावक श्रौर रस है भाव्य। वे स्वयं होते हुए श्रलौकिक विभाव का ज्ञान रखनेवाले सहृदय से भावना के विषय बनाए जाते हैं। यद्यपि श्रन्यत्र श्रर्थात् काव्य से श्रतिरिक्त वेदादि वाङ्मय की श्रन्य शाखाश्रों में शब्द का प्रतिपाद्य के साथ भाव्य-भावक सम्बन्ध नहीं देखा गया है श्रतः यहाँ स्वीकार करने में कुछ व्यंग्य प्रतीत होगा तथापि भावना-व्यापार माननेवालों ने ऐसा काव्य ही में होने के कारण स्वीकार किया है। दूसरी वात यह है कि श्रन्यत्र शब्द का रसादि के प्रति श्रन्वय-व्यतिरेक वशात् कारणता नहीं देखी गई है श्रौर यहाँ शतशः सहृदय हृदय से श्रनुभूत है। इस पक्ष के श्रनुकूल एक उनित भी है—

नाटच-प्रयोक्ताओं ने भाव की संज्ञा इसलिए दी है कि इनसे और ग्रिभनय से अथवा भाव के अभिनय से इसका सम्बन्ध होने के कारण ये रस को भावित करते हैं।

प्रश्न उठता है कि पदों से स्थायी आदि भावों की प्रतिपत्ति कैसे होगी? पद उन्हों के प्रत्यायक हो सकते हैं जिन पदों की शक्ति होती है। भावनावादियों का उत्तर यह है कि लोक में जिस प्रकार के भावों की बोधिका जो चेष्टाएँ होती हैं स्त्री पुरुप में, वैसा ही यदि काव्य में भी उपनियद्ध है तो रत्यादि भावों के नित्यबोधक चेष्टाओं के प्रतिपादक शब्द के सुनने से शब्द प्रतीति चेष्टा रूप अभिधेय स्वसम्बन्ध भाव की प्रतीति कराएगा ही। प्रतीति 'अभिधेयाविनाभूत' होने के कारण लाक्षणिकी कही जाएगी। काव्यार्थ की मावुकता और भी आगे बताई जाएगी।

रसः स एव स्वाद्यस्वाद्रसिकस्यैव वर्तनात् । नानुकार्यस्य वृत्तत्वात्काव्यस्यातस्परत्वतः ॥३८॥

रस पद से काव्य में विश्वात विभाव आदि से पुष्ट स्थायीभाव की हो प्रतीति होती है क्योंकि आस्वाद्य वही है। दूसरा तर्क है उसकी रिसकिनिष्ठता का ग्रथीत् वह रिसक में उक्त स्थायी ही रहता है। उस रस का श्रनुकार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह रसकाल में वर्तमान ही नहीं रहता और रसवान् काव्य ग्रनुकार्य के लिए लिखे मी नहीं जाते।।३८।।

द्रष्टुः प्रतीतिर्वीडेर्ष्यारागद्वेषप्रसङ्गतः । लौकिकस्य स्वरमग्गीसंयुक्तस्येव दर्शनात् ॥३६॥

अनुकार्य से सम्बन्ध मानने पर ग्रन्य श्रापित यह है कि वह श्रपनी स्त्री से संयुक्त किसी लौकिक नायक का श्रृंगार श्रादि का प्रतीति मात्र होगा, उसमें रसता नहीं रहेगी। श्रथवा देखनेवाले के स्वभाववश बीड़ा, ईंड्या, राग, द्वेष का भी प्रसंग श्रा सकता है।।३१।।

'स' (वह) इस सर्वनाम से काव्यार्थ से उद्भावित रिक्त निष्ठ रत्यादि स्थायीभाव का परामर्श किया जाता है, वह स्थानन्दात्मक ज्ञान रूप त्रास्वादवाला रस रिसकवर्ती इसलिए है कि उस स्थिति में (स्वाद्यत्व प्रतीति काल में) रिसक ही वहाँ वर्तमान है, श्रनुकार्य राम श्रादि से उस रस का सम्बन्ध इसलिए नहीं है कि वह उस समय है ही नहीं, वह तो श्रतीत की गोद में चला गया है।

यद्यपि वह अनुकार्य शब्द के माध्यम से अवर्तमान होता हुआ भी वर्तमान की भाँति जान पड़ता है, फिर भी अनुकार्य का अवभास हम लोगों को स्पष्टतः अनुभूत नहीं होता, अतः वह न होने के ही समान है और जो कुछ थोड़ा-बहुत अवभामित होता है वह तो आवश्यक ही है, क्योंकि उतने के विना राम आदि की विभावरूपता भी तो नहीं बनेगी। विभाव राम आदि यदि किसी रूप से भी नहीं रहेंगे तो रसोत्पत्ति ही नहीं हो सकती। दूसरी बात राम आदि को रसानुभावकों की कोटि में न गिनने का यह भी है कि काव्य का अनुभव अनुकार्य को नहीं प्रत्युत सहदयों को होता है। अतः रसानुभूति हो, इसलिए इसका निर्माण होता है। यह सत्य समस्त भावकों को स्वयं अनुभूत है।

यदि राम ग्रादि ग्रनुकार्य को शृंगार ग्रादि रस ग्रनुभूत होता तो नाटक

२८२ दशरूपक

में उसको देखने से लौकिक श्रृंगार की भाँति उस शृङ्कारी लौकिक नायक के समान जो अपनी स्त्री से संयुक्त है दर्शन से केवल यही प्रतीत होता है कि अमुक नाम का यह श्रृंगारी है। इसके अतिरिक्त वहाँ रसास्वाद नहीं होता है। सत्युक्षों को तो जिस प्रकार लौकिक शृङ्कार का दर्शन लज्जास्पद है उसी प्रकार यह भी होता, अन्य दुष्टों को ईर्ष्या, अमूया, अनुराग, अपहरण इत्यादि की भावनाएँ भी जागृत होतीं। [पर ऐसा नहीं होता स्रतः अनुकार्य में आश्रित शृङ्कार आदि रस नहीं होते।]

इस प्रकार रस व्यंग्य नहीं हो सकता। कारण यह है कि व्यंग्य वहीं कहा जा सकता है जिसकी सत्ता अभिव्यंजक से पूर्व ही स्थित हो, उदाहरणार्थ जैसे प्रदीप से (व्यंग्य) घट। व्यंजक प्रदीप से घट की सत्ता का कोई सम्बन्ध नहीं है, अभिव्यंग्य अभिव्यंजक से अपनी सत्ता प्राप्ति नहीं करता केवल प्रकाशित मात्र होता है। और यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है कि प्रेक्षकों में रस विभाव आदि से प्रकाशित न होकर अनभूयमान होते हैं।

ग्रब एक शंका यह होती है कि सामाजिक में होनेवाले रस का विभाव कौन है? ग्रौर किस प्रकार सीता आदि देवियाँ जो पूज्य हैं उनके भी विभाव बनने में कोई विरोध नहीं होता? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है।

धीरोदात्त ग्रादि ग्रवस्थाग्रों के ग्रभिनायक राम ग्रादि रत्यादि को सामाजिकों के ग्रन्तःकरण में ग्रंकुरित कहते हैं ग्रौर वे ग्रंकुरित रत्यादि रिसक को श्रास्वाद्यमान होते हैं।

हाँ घ्यान देने की बात यह है कि किव कोई योगी तो है नहीं जो अपनी समाधि में घ्यान द्वारा वैयक्तिक रूप से शम आदि अवस्थाओं को इतिहासकार की भाँति काव्य में लिख देगा। फिर होता क्या है ?

होता यह है कि किव ग्रपनी कल्पना से केवल उन ग्रवस्थाग्रों की सामान्य रूप से सम्भावना कर किसी भी उत्तम पात्र में उनका वर्णन कर देता है। घीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः। विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते।।४०।।

और फिर वहीं सीता प्रभृति साधारण नायिका के रूप में रस के विभाव बन जाती हैं। श्रौर तब सीता श्रादि शब्द जनक की पुत्री के इस श्रयं का प्रतिपादन करनेवाले नहीं रह जाते। इस श्रयं के प्रतिपादन की उनकी (सीता श्रादि) की शक्ति क्षरित हो जाती है।।४०।।

वे स्त्री मात्र के वाचक रहकर ग्रानिष्ट उत्पादन से रहित हो जाते हैं। फिर प्रश्न यह हो सकता है कि यदि उनकी प्रतीति सामान्य रूप से ही उपयोगी होती है तो उनका विशेष रूप से काव्य में वर्णन करने की क्या ग्रावश्यकता है? भाव यह कि यदि सीता को सीता रूप से जान लेने से कोई लाभ नहीं तो उन्हें काव्य का विषय बनाया ही क्यों जाता है?

ता एव च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः । क्रीडतां मृण्मयैर्यद्वालानां द्विरदादिभिः ॥४१॥

इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार मिट्टी के बने श्रसत्य हाथी श्रादि से लेलते हुए बालकों को उत्साह श्रीर श्रानन्द मिलता है, उसी प्रकार असत्य श्रर्जुन श्रादि से श्रोताश्रों को श्रपना उत्साह भी श्रनुभूत होने लगता है ॥४१॥

कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार लौकिक शृंगार में स्त्री स्नादि का उपयोग होता है उसी प्रकार यहाँ भी होता हो सो बात नहीं है। वस्तुतः उक्त रीति से लौकिक रस से नाट्य रसों की विलक्षणता है। कहा भी है—

'नाट्य में ग्राठ ही रस होते हैं।'

स्वोत्साहः स्वदते तद्वच्छ्रोतृग्गामर्जुनादिभिः । काव्यार्थभावनास्वादो नर्तकस्य न वार्यते ॥४२॥

यदि काव्यार्थ की मावना वशातृ नर्तक को भी भ्रास्वाद हो जाए तो हम उसे ग्रस्वीकार नहीं करते ॥४२॥ प्रभिनय-काल में जो नर्तक को रस का ग्रास्वाद होता है वह लौकिक रस की भाँति नहीं होता है, कारण यह है कि वह ग्रिभिनय-काल में ग्रिभिनेत्री को ग्रपनी स्त्री के रूप में नहीं समक्ष्ता। काव्यार्थ की भावना से वशीभूत होकर यदि वह भी सामाजिकों के समान ही रस का श्रनुभव करे तो उसे हम नहीं रोकते।

काव्य से किस प्रकार स्वानन्द की उद्भूति होती है श्रौर उसका स्वरूप क्या है, अब यह बताया जाएगा—

स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्भवः । विकाशविस्तरक्षोभविक्षेपैः स चतुर्विधः ।।४३।।

ज्ञायमान काव्यार्थ से अनुभूयमान म्रात्मानन्द है वही रस पद का म्रर्थ है। वह स्वाद, श्रृंगार, वीर, बीमत्स एवं रौद्र में क्रन्जाः मन के विकास, विस्तार, विक्षोम और विश्लेष भ्रवस्था वशात् चार प्रकार का होता है।।४३।।

शृङ्गारवीरबीभत्सरौद्रोषु मनसः क्रमात् । हास्याद्भुतभयोत्कर्षकरुणानां त एव हि ॥४४॥ ग्रतस्तज्जन्यता तेषामत एवावधारणम् ।

क्रमशः हास्य, श्रद्भुत. भय एवं करूण में भी मन की वही श्रवस्थाएँ होती हैं। यही कारण है कि पूर्व के चारों का (श्रृंगार-वीर-बीभत्स-रौद्र का) ग्रनन्तर चतुष्टय (हास्य-श्रद्भुत-भयानक-करण का) का जनक कहा गया है। और यही रहस्य श्रष्टावेव (केवल श्राठ ही) में श्रवधारण का भी है।।४४।।

काव्यार्थ विभाव श्रादि से सम्बन्धित स्थायी स्वरूप हैं। इस प्रकार के काव्यार्थ से भावक का चित्त अनुकार्य की चित्तावस्या की समता प्राप्त कर लेता हैं; जहाँ राग-द्वेष का मूल मैं-तुम का भाव विगलित हो जाता है—इस अवस्था के अनन्तर जो प्रबल्तर स्वानन्द की अनुभूति होती है वही है स्वाद। यद्यपि यह स्वादरूपता सकल रसों में एकरूप है तथापि नियत विभाव आदि के कारण चित्त की चार अवस्थाएँ होती

हैं। चित्त की ग्रवस्था को ही लक्ष्य में रखकर हास्य ग्रादि का शृंगार ग्रादि के साथ जन्य-जनक भाव कहा गया है। कार्य-कारण को दृष्टि में रखकर नहीं कहा गया है।

क्लोकार्थ---'श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, बीर से ग्रद्भुत ग्रौर बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति होती है।

इस उत्पत्ति का रहस्य उसी चित्तवृत्ति की श्रवस्था से सम्बन्ध रखता है। श्रृंगार से हास्य उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत ग्रपने ही विभावादिकों से होता है— 'श्रृंगारानुकृतिर्यातु' इत्यादि रलोक से श्रृंगार एवं हास्य की एक ही प्रकार की चित्तवृत्ति की श्रवस्था का स्फुटीकरण होता है। श्रीर श्रवधारण भी इसीलिए उपपन्न हो जाता है—चित्तवृत्ति की चार अवस्था दुगुनी होकर श्राठ ही होती है, श्रतः तदनुकूल रसों की भी नियत संख्या द हो है। भेदान्तर के श्रभाव से ६वाँ रस नहीं हो सकता।

सभी रसों की सुखरूपता—लोक में शृंगार, वीर, हास्य प्रभृति के प्रभोदात्मक होने (शंका) से सुखस्वरूप होने में किसी बात की शंका नहीं होती, पर दुःखात्मक करुण ब्रादि से सुखात्मकता का श्रनुभव होना कैसे सम्भव है ? कारण यह है कि दुःखात्मक करुण-शाव्यों के श्रवण से दुःख का ब्राविभवि एवं अश्रुपात ब्रादि रिसकों को भी ब्रनुभूत है। यदि वे सुखात्मक होते तो ऐसा क्यों होता ?

समाधान—बात तो ठीक ही है, परन्तु यह सुख वैसा ही सुख-दुः खात्मक है जैसा कि सम्भोगावस्था के कुट्टमित में प्रहरण ग्रादि करने पर स्त्रियों को होता है। दूसरी बात यह भी है कि लौकिक करूण से काव्य का करूण कुछ विलक्षण होता है। यहाँ उत्तरोत्तर रिसकों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि लौकिक करूण के समान यहाँ का भी करूण दुःख देनेवाला होता तो दर्शकों ग्रौर (पाठकों) की कभी प्रवृत्ति ही (नाटक देखने ग्रौर काव्य-श्रवण में) नहीं होती। फलस्वरूप करूण रस का निधान रामायण ग्रादि में किसी की प्रवृत्ति न होने से इनका उच्छेद ही हो जाता। रही ग्रश्नुपात की बात, सो वह लोक वृत्त के आकर्षण से लौकिक विकलता के समान विकलतावश यदि हो ही जाए तो उसका हमारे पक्ष से कोई विरोध नहीं है। अतः रसान्तर के समान करुण रस को भी आनन्दात्मक ही मानना चाहिए।

शान्त रस के ग्रभिनेय न होने के कारण यद्यपि नाट्य में उसका ग्रनुप्रवेश ग्रसम्भव है, तथापि श्रव्य काव्य में उसका निवेश इसलिए नहीं ग्रस्वीकार किया जा सकता, क्योंकि वहाँ तो शब्द का राज्य है। शब्द से जब ग्रसम्भाव्य बातें भी बाँथी जा सकती हैं तो फिर शान्त का वर्णन क्यों नहीं हो सकता?

कहा जाता है-

शमप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता ।।४५।।

'शम का प्रकर्ष (शान्त) श्रकथनीय है, मुदिता प्रभृति वृत्तियों से उसे प्राप्त किया जा सकता है।।४४॥

यदि शान्त रस का स्वरूप---

"जहाँ मुख, दुःख, चिन्ता, द्वेष, राग या इच्छा स्रादि का स्रभाव हो वही शान्त रस का स्वरूप है ऐसा मुनीन्द्रों का कहना है, पर सभी भावों में यह शम प्रधान है।"

यही है तो उसकी प्राप्ति मोक्षावस्था ही में स्वरूप-प्राप्ति पर होती है। स्वरूपतः उसकी अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन श्रुति भी 'नेति' 'नेति' कहकर अन्यापोह रूप से ही करती है। इस प्रकार के शान्त रस का आस्वाद सहदयों को नहीं होता। फिर उसके आस्वाद के उपाय भूत मुदिना आदि वृत्तियाँ हैं और वे कमशः विकास, विस्तर, क्षोभ, विक्षोभ रूप हैं, अतः इस उक्ति से ही शान्त रस को आस्वाद का निरूपण होता है।

इस समय विभावादि से सम्बन्धित जो श्रवान्तर काव्य-व्यापार हैं उनके प्रदर्शन के साथ-साथ प्रकरण का उपसंहार किया जा रहा है—

पदार्थेरिन्दुनिर्वेदरोमाञ्चादस्वरूपकैः। काव्याद्विभावसचायनुभावप्रस्यतां गतैः॥४६॥ भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकोर्तितः। काव्य व्यापार के द्वारा खूब अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ जो चन्द्रमा श्रादि उद्दीपन विभाव और प्रमदा ग्रादि रूप आलम्बन विभाव, रोमाञ्च, अश्रुपात, भ्रू और कटाक्ष विक्षेप आदि अनुभाव तथा निर्वेद श्रादि संचारीभाव जो पदार्थ स्थानीय हैं इनसे भ्रवान्तर व्यापार के द्वारा पोष को प्राप्त होनेवाला स्थायीभाव रस नाम से पुकारा जाता है। इतना ही पहले प्रकरण में किये गए वर्णन का तात्पर्य रहा है।।४६।।

श्रव इनके विशेष लक्षणों को बताया जा रहा है। श्राचार्य (भरत) ने स्थायीभावों, रत्यादिकों श्रीर श्रृंगार श्रादि रसों का पृथक्-पृथक् लक्षण न देकर केवल विभाव श्रादि के प्रतिपादन के द्वारा ही दे दिया है। [श्रत: मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ।]

लक्षणैक्यं विभावैक्यादभेदाद्रसभावयोः ॥४७॥

शृंगार ब्रादि रसों और रत्यादि स्थायीभावों के लक्षरा एक ही हैं, ब्रतः शृंगार ब्रादि रस ब्रोर रत्यादि भावों में कोई ब्रन्तर नहीं है।।४७।।

रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनैः।

प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्यरक्तयोः।

प्रहृष्यमार्गा शृङ्गारो मधुराङ्गविचेष्टितैः ॥ ४८॥

एक चित्त के दो व्यक्तियों (युवक श्रौर युवती) में श्रानन्दस्वरूप रित का मुन्दर स्थान (बाग-बगीचे, एकान्त स्थान ग्रादि) मुन्दर कलाग्रों (चित्रकला ग्रादि में निपुरणता), मुन्दर समय (सन्ध्या ग्रादि) ग्रौर मुन्दर मोग-विलासों तथा मधुर श्रांगिक चेष्टाग्रों (कटाक्ष विक्षेप श्रादि) के द्वारा परिपोष के प्राप्त होने को शृंगार (रस) कहते हैं ॥४८॥

इस प्रकार का वर्णन मुक्त काव्य श्रृंगार के श्रास्वाद की योग्यता को घारण करता है, ग्रतः किवयों को ग्रयने वर्णन में बातों का ध्यान रखना चाहिए।

देश (स्थान) के विभाव का वर्णन, जैसे 'उत्तर रामचरित' में राम की यह उक्ति— "हे सुन्दरि, उस पर्वत में लक्ष्मण द्वारा की गई शुश्रूषा से स्वस्थ हम दोनों के उन दिनों की याद करती हो ? श्रयवा वहाँ स्वादु जलवाली गोदावरी की याद करती हो ? तथा गोदावरी के तट पर हम दोनों के रहने की याद करती हो ?"

कला का विभाव जैसे—"अन्तर्निहित हैं वचन जिनमें, ऐसे हाधों द्वारा श्रच्छी तरह से अर्थ की सूचना मिल जाती है। पाद विक्षेप से रस में तन्मयता के साथ लय प्राप्त हो जाती है। मृदु श्रिभनय छहीं प्रकार के श्रिभनयों का उत्पत्ति स्थान है। भौर प्रत्येक भाव में रागवन्ध विषयों को व्यक्त करते हैं।"

स्रथवा जैसे — जीमूतवाहन कह रहे हैं — "इसकी वीणा के तिन्त्रयों से दसों प्रकार के व्यंजन धातुद्यों (वीणा वाद्य के स्वर के १० भेदों) का प्राकटच हो रहा है। द्रुत, मध्य और लिम्बत, ये तीनों प्रकार के लय भी विलक्ष्ण स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं। इसने गोपुच्छ स्नादि प्रमुख यितयों का भी सुन्दर सम्पादन किया है, इसी प्रकार वाद्य के विषय में तीनों प्रकार के तत्वों का जो समृह है वे भी अच्छी तरह से दिखाए गए हैं।

काल के विभाव का वर्णन, जैसे 'कुमार सम्भव' में---

"प्रशोक का वृक्ष भी तत्काल नीचे से ऊपर तक फूल-पत्तों से लद गया श्रीर उसने भनभताते विछुश्रीवाली सुन्दरियों के चरण के प्रहार की बाट तक भी नहीं देखी।" यहाँ से श्रारम्भ कर—

"भौंरा ग्रपनी प्यारी भौंरी के साथ एक ही फूल की कटोरी में मकरन्द पीने लगा। काला हरिण ग्रपनी उस हरिणी को सींग से खुजनलाने लगा जो उसके स्पर्श का सुख लेती हुई ग्रांख मूँदे बैठी थी।"

वेष का विभाव, जैसे वहीं पर-

"उस समय पार्वतीजी के शरीर पर लाल मिण को लिज्जित करने वाले श्रशोक के पत्तों के, सोने की चमक को घटाने वाले किणकार के फूलों के श्रौर मोतियों की माला के समान उजले सिन्धुवर के बासन्ती फूलों के श्राभूषण सजे हुए थे।" उपभोग के विभाव का वर्णन जैसे—कोई ग्रपनी सखी से कहती है कि ऐ मान करनेवाली! ऐसा लगता है कि तेरे प्रणयी ने किसी प्रकार से तेरे मान को तोड़ डाला है ग्रौर इसीसे तुम्हारा कुछ मन भी बढ़ा हुग्रा-सा लग रहा है। तेरा मान भंग हुग्रा है इसमें ये चीजें प्रमाण रूप में प्रस्तुत हैं—१. तेरी ग्रांख का काजल साफ हो गया है। २. श्रधर भाग में लगी हुई पान की ललाई चाट डाली गई है। ३. कपोल-फलक पर केशपश विखरे पड़े हैं ग्रौर ४. तुम्हारे शरीर की कान्ति भी ग्रोभल हो गई है।

श्रानिव्दस्वरूप रित की उदाहरण, जैसे 'मालती माधव' में—
''नव इन्दु कलादि विभाव सबै जग जे बिरही मन जीतत हाल।
हिय श्रीरनु के लहरावत हैं उलटे इत वेही लगावत ज्वाल।।
कहुँ जो यह लोचन चित्रका चारु बसै इन नैनिन रूप रसाल।
बस मेरे तो जन्म में सोही महोच्छव (महोत्सव),

एकहि बार में होहुँ निहाल ॥"

युवति का विभाव जैसे, 'मालविकाग्निमित्र' में---

राजा मन-ही-मन सोच रहा है—'वाह! यह तो सिर से पैर तक एकदम मुन्दर है! क्योंकि इसकी वड़ी-बड़ी ग्रांखें, चमकता हुमा शर्द् के चन्द्रमा-जैसा मुख, कंधों पर थोड़ी मुकी हुई मुजाएँ, उभरते हुए कड़े स्तनों से जकड़ी हुई छाती, पुँछे हुए-से पार्क-प्रदेश, मुट्ठी-भर की कमर, मोटी-मोटी जाँघें ग्रौर थोड़ी-थोड़ी भुकी हुई दोनों पैरों की उंगलियाँ बस ऐसी जान पड़ती हैं मानो इसका शरीर इसके नाट्यगुरु (गणदासजी) के कहने पर ही गढ़ा गया हो।'

युवक भीर युवती, दोनों के विभाव जैसे, 'मालती माणव' (१।१८)में— नगरी की गलीन में बार्राह बार अमै वह माधव भाठहूँ जाम। निज ऊँची ग्रटारी पै बैठि के बार्राह बार विकोकति मालती बाम।। वह काम-सो रूप निहारि निहारि यकी विथकी रित-सी ग्रभिराम। ललकैं, पुलकैं, हुलसैं, भुलसैं ग्रह काँपैं सुकोमल ग्रंग ललाम।। दोनों का पारस्परिक अनुराग जैसे, वहीं (मा० मा० में ११३२)— बहु बार मरोरि कै ग्रीवा निहारित कुंचित कंजमुखी वह बाल । घने कारे बड़े हग कोर तैं बेधि गई कोउ तीखी कटाच्छ कराल । निह्न जानि परे कि सुधा सों सनी किधौं बोरी भई है हलाहल काल । जी हिये में धँसी सो गँसी कसिकै य कटाच्छ की कील नुकीली कसाल ।।

श्रंगों की प्रचुर चेष्टाएँ, जैसे, वहीं (मा० मा० १।३०)—
कबहूँ सकुचैं कबहूँ विकसैं, कबहूँ उठैं भौंह, तरंगित गात।
कबहूँ चिकनाइ सनेह सों मुद्रित, कानन लौ कबहूँ चिल जात।
विह चंद्रमुखी की चितौनि कबौं सकुचै, भिभकै, उलभै रसमाति।
मनभावनी ऐसी विलोकिन को मैं निसानौ वन्यौ नितही बहु भाँति॥
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टौ त्रिञ्चात्त्रयो ये व्यभिचारिग्णद्य ।
एकोनपञ्चाश्वदमी हि भादा युक्त्या निबद्धाः परिपोधयन्ति।
श्रालस्यमौग्रय मरग्ं जुगुप्सा तस्याश्रयाद्वैतविरुद्धिमृष्ट्म् ॥४६॥

पहले जिन आठ सास्विक भावों, आठ स्थायीभावों और तैतीस ध्यभिचारी भावों को बता आए हैं वे सभी श्रृंगाररम की पुष्टि के लिए उपयोग में आते हैं। पर हां, एक बात अवश्य है कि वे युक्ति के साथ उपनिबद्ध किए जाएँ तो ही, नहीं तो रस-विरोध होने के कारण आस्वा-दन में ध्यवधान ही पड़ेगा।

श्रालस्य, उप्रता. मरण श्रीर जुगुप्ता इनको श्राश्रय-मेद से अथवा एक ही ग्रालंबन विभाव के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए ग्रन्यथा रस की चर्वणा में बाधा पड़ेगी ॥४६॥

श्र्योगो विप्रयोगश्च संभोगश्चेति स त्रिधा । श्रृंगाररत के भेद—श्रृंगाररत तीन प्रकार का होता है— १. ब्रयोग, २. विप्रयोग श्रीर ३. संयोग ॥४०॥

श्रयोग और विषयोग ये विषलम्भ के भेद हैं। विष्रलम्भ शब्द सामान्यवाचक है। [प्रश्न]—विप्रयोग का जो शाब्दिक ग्रथं है वही विप्रलम्भ का भी है फिर विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ ही क्यों नहीं रखते ?

[उत्तर]—विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ के रखने से विप्रलम्भ में लक्षणा करके विप्रयोग अर्थं लाना पड़ेगा। ऐसी दशा में लक्षणा के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि सामान्यवाचक शब्दों के विशेष अर्थाभिधायी शब्दों में लक्षणा हुआ करती है। पर यहाँ लक्षणा करना अभीष्ट नहीं है। यदि अभिधा से ही अर्थात् सीधे-सादे ही अर्थं निकलं आए तो लक्षणा अर्थात् धुमा-फिराकर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से जाने की क्या आवश्यकता? इसी बात को घ्यान में रखकर विप्रयोग के स्थान पर विप्रलम्भ को नहीं रखा। अब विप्रलम्भ शब्द के बारे में बताते हैं कि यह केवल तीन ही जगह मुख्य अर्थं में व्यवहृत होता है। इन तीनों स्थानों के अतिरिक्त सर्वत्र लक्षणा करनी पड़ती है। जैसे—

१. आने का संकेत देकर नायक का न आना, २. नायक के द्वारा अपने आने की अवधि का अतिक्रमण कर जाना और ३. नायक का अन्य नायिका में आसक्त हो जाना।

केवल इन तीन स्थलों पर विश्वलम्भ शब्द अपने मुख्य अर्थ प्रर्थात् वंचना देने के अर्थ में व्यवहृत होता है।

तत्रायोगोऽनुरागोऽपि नवयोरेकचित्तयोः ।।५०।। पारतन्त्र्येगा दैवाद्वा विष्ठकर्षादसंगमः ।

ग्रयोगश्रृंगार — जहां पर नई ग्रवस्थावाले नायक-नायिकाओं का एकचित्त होते हुए भी परतन्त्रतावश ग्रथवा माग्यवश या दूर रहने आदि के कारण संयोग न हो सके इसको ग्रयोग कहते हैं।।५०॥

एक का दूसरे के द्वारा स्वीकार कर लेने का नाम योग है ग्रीर इसके ग्रभाव का नाम ग्रयोग है। [इसमें नायक ग्रीर नायिका का श्रापस में संयोग हुग्रा ही नहीं रहता।]

परतन्त्रता के कारण होनेवाले अयोग का उदाहरण सागरिका का वत्सराज से ग्रौर मालती का माधव से संयोग न हो सकना है।

देवात् ग्रर्थात् भाग्य ग्रादि के कारण होनेवाले श्रयोग का उदाहरण पार्वतीजी का भगवान् शंकर से (विवाह के पूर्व तपस्याकाल तक) समागम का न हो सकना है।

दशावस्थः स तत्रादावभिलाषोऽथ चिन्तनम् ।।५१।।
स्मृतिर्गुरणकथोद्वेगप्रलापोन्मदसंज्वराः ।
जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम् ।।५२।।

ग्रयोग की दस ग्रवस्थाएँ होती हैं। पहले दोनों के हृदय में ग्रिभिलाष, फिर जिंतन, उसके बाद स्मृति फिर गुणकथन, तदुपरान्त उद्वेग फिर प्रलाप, उन्माद, सज्वर (ताप का बढ़ जाना), जड़ता और मरएा ये क्रमशः पैदा होते हैं। पहले की ग्रपेक्षा दूसरा, दूसरे की ग्रपेक्षा तीसरा, इस प्रकार से क्रमशः उत्तरोत्तर होनेवाली ग्रवस्थाएँ पहले की ग्रपेक्षा उत्तरोत्तर ग्रधिक दुःखदायिनी होती हैं।।४१-४२॥

श्रभिलाषः स्पृहा तत्र कान्ते सर्वाङ्गसुन्दरे । हष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्दसाध्वसाः ॥५३॥ साक्षात्प्रतिकृतिस्वप्तच्छायामायासु दर्शनम् । श्रुतिर्व्याजात्सखीगीतमागधादिगुरगस्तुतेः ॥५४॥

ग्रिभलाष—सर्वाङ्ग मुन्दर प्रियतम के देखने ग्रथवा उसके गुराों के अवरा के द्वारा उसको प्राप्त करने की इच्छा को ग्रिभलाष कहते हैं। इसके उत्पन्न होने पर नायिका में विस्मय, ग्रानन्द ग्रौर भीति, ये तीन अनुमाव होते हैं। नायिका को निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी प्रकार से नायक को देख लेने से अभिलाषा उत्पन्न होती है। नायक नायिका के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है—१. साक्षात्कार के द्वारा, २. चित्र देखकर, ३. स्वप्न में, ४. छाया ग्रौर ५. माया के द्वारा। इसी प्रकार नायक के गुए। का अवरा भी नायिका को निम्नलिखित प्रकार से होता है—१. सखी के द्वारा, २. वंदीजन ग्रादि के द्वारा नायक विषयक इलाधनीय ग्रुण-वर्णन से। [इससे भी नायिका के हृदय में नायक के

प्रति ग्रभिलाचा जागृत होती है। नल के प्रति दमयन्ती का श्रनुराग वंदीजनों के वर्णन से भी जागृत होता रहा। ]।।५३-५४।।

ग्रिभिलाष का उदाहरण जैसे, 'ग्रिभिज्ञान शाकुन्तल' में दुष्यन्त शकुन्तला को देख सोच रहे हैं—जब मेरा पित्रश्न मन भी इस पर रीभ उठा तब निश्चय ही क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हो सकता है, क्योंकि संदेह-स्थल में सत् पुरुषों का अन्तः करण ही उचित और अनु-चित का निर्णय देता है।

विस्मययुक्त ग्रभिलाघ, जैसे---

"पतले शरीरवाली नायिका के बड़े-बड़े स्तनों को देख युवक का सिर काँप रहा है, मानो वह दोनों स्तनों के बीच गढ़ी हुई हिष्ट को उखाड़ रहा है।"

श्रानंदयुक्त श्रभिलाष, जैसे 'विद्धशाल भंजिका' में-

कोई नायिका राजमहल के घेरे के ऊपर टहल रही है। उसको उसका नायक अपने मित्र से दिखाकर बता रहा है—

"सुधा-सेवन में तत्पर उपवन के चकोरों से भक्षण किया जाता हुआ, सफ़ेद-सफ़ेद पके हुए लवली फल के समान और अपनी स्वच्छ किरणों को बिखेरता हुआ, यह कौनसा मृगरहित निष्कलंक चन्द्रमा बिना श्राकाश के चहारदीवारी के ऊपरी भाग को अलंकृत कर रहा है! मित्र, जरा अपनी श्रांखों को वहाँ फेंको तो सही श्रीर थोड़ा विचारो तो सही, कैसी श्राश्चर्यंजनक घटना है!"

साध्वस (भय) का उदाहररा, जैसे 'कुमारसंभव' में-

"भगवान् शंकर को देख पार्वतीजी के शरीर में कॅपकेंपी छूट गई और वे पसीने-पसीने हो गईं। इसके अलावा आगे चलने को उठाए हुए अपने पैरों को उन्होंने जहाँ-का-तहाँ रोक लिया जैसे घारा के बीच में पहाड़ पड़ जाने से न तो नदी आगे बढ़ पाती है, और न पीछे ही हट पाती है, वैसे ही हिमालय की कन्या भी न तो आगे ही बढ़ पाईं और न पीछे ही हट पाईं, जहाँ-की-तहाँ खड़ी ही रह गईं।" ग्रथवा जैसे----

"पार्वतीजी इतनी लजाती थीं कि शंकरजी के कुछ पूछने पर भी बोलती न थीं और वे यदि इनका ग्रांचल पकड़ लेते थे तो भागने की कोशिश करती थीं। इसी प्रकार शयनकाल में भी ये दूसरी ही तरफ मुँह करके सोती थीं। पर पार्वतीजी द्वारा इस प्रकार का ब्यवहार भी शंकरजी के लिए कम ग्रानन्दप्रद नहीं होता था।"

सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्वदर्शिताः ।

श्रनुभाव ग्रौर विभावों के साथ चिन्ता भ्रादि को पहले बताया जा चुका है। [भ्रतः यहाँ उनको पुनः अंकित करने की भ्रादश्यकता नहीं।]

गुण-कीर्तन के बारे में लिखने की कोई झावश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है।

दशावस्थत्वमाचार्यैः प्रायो वृत्त्या निर्दाशतम् ॥४४॥ महाकविष्रबन्धेषु दृश्यते तदनन्तता ।

श्रयोग में प्रायः दस अवस्थाएँ रहती हैं, श्रतएव आचार्यों ने दस ही मेद गिनाए हैं। पर महाकवियों की रचनाग्रों की छानबीन से इसके अनन्त मेद दील पड़ते हैं।।४४।।

हष्टे श्रुतेऽभिलाषाच्च कि नौत्सुक्यं प्रजायते ॥५६॥ भ्रप्राप्तौ कि न निर्वेदो ग्लानिः कि नातिचिन्तनातु ।

उदाहरएगर्थ संक्षेप में उनका दिग्दर्शन किया जाता है। देखिए— नायक को देख ग्रयवा उसके गुर्गों के श्रवरा-मात्र से यदि नायिका के अन्दर ग्रमिलाषा जागृत होती है तो क्या उसके ग्रन्दर प्रियतप समागम के लिए उत्सुकता नहीं हो सकती ? श्रौर उत्सुकता श्रौर ग्रभिलाषा के होते हुए भी यदि वह उसे नहीं मिला तो क्या उसके श्रन्दर निर्वेद पैदा नहीं हो सकता है ? इसी प्रकार यदि वह अत्यधिक चिन्ता करे तो क्या उसके भीतर ग्लानि का प्रादुर्माव नहीं हो सकता है ? ॥५६॥

इसी प्रकार की, छिप-छिपकर समागम करना इत्यावि बातों की

जानकारी कामसूत्र से की जा सकती है। विश्रयोगस्तु विश्लेषो रूढविस्नम्भयोद्धिघा ।।५७।। मानप्रवासभेदेन मानोऽपि प्रग्एयेर्घ्ययोः ।

विश्रयोग—एक-दूसरे के प्रेम में आबद्ध (आसक्त) ग्रतएव विश्वसित श्रौर संयुक्त रहनेवाले नायक-नायिकाओं के वियुक्त हो जाने का नाम विश्रयोग है। यह दो प्रकार का होता है—मान-जनित ग्रौर प्रवास-जनित। मान भी वो प्रकार का होता है। एक प्रएायमान, दूसरा ईर्ष्यामान॥५७॥

तत्र प्रख्यमानः स्यात्कोषावसितयोर्द्धयोः ।।५८।।

प्रेम से वशीभूत होने का नाम प्रराय है। इसके भंग होने से जो कलह होता है उसे प्रणयमान कहते हैं। यह नायक-नायिका दोनों में हो सकता है।। ४ =।।

नायक में होनेवाले प्रग्ययमान का उदाहरण, जैसे 'उत्तररामचरितं में—इसी लतागृह में आप सीता के आगमन मार्ग में हिंट लगाए हुए थे और सीता हंसों से कौतुक कर गोदावरी के तट में बहुत काल तक हकी रही। इसके पश्चात् वहाँ से लौटकर आती हुई सीता ने आपको चिन्तित-चित्त की तरह देखकर कातरता से कमल के मुकुल की तरह सुन्दर प्रणामाञ्जलि को बाँध लिया।

नायिकागत प्रस्तयभान का उदाहरसा जैसे, वाक्यतिराजदेव का यह

"प्रणयकुषित जगज्जननी पार्वती को देख आश्चर्यचिकत हो वेग के साथ त्रिभुवन गुरु भगवान् शंकर भय से तत्क्षण उनके चरणों पर अव-नत हो गए। भगवान् शंकर के अवनत होने पर गंगाजी को देख और प्रकुषित हो पार्वतीजी ने उन्हें चरणों से ठुकरा दिया। इस प्रकार ठुकराए जाने आदि के कारण विरूपता को प्राप्त भगवान् शंकर की दयनीय दशा आप लोगों की रक्षा करे।"

दोनों (नायक ग्रीर नायिका) में रहनेवाले प्रणयमान का उदाहरण,

जैसे---

प्रणय-कलह के कारण भूठमूठ का बहाना करके, मानकर "नायक धौर नायिका दोनों एक साथ सोए हुए हैं। दोनों प्रणय-कलह से कुपित हो सोए तो ग्रवश्य हैं पर उनके मन में एक-दूसरे के प्रति इस प्रश्न पर संकल्य-विकल्प चल रहा है कि यह सचमुच सो तो नहीं गया ? धौर वे दोनों प्रपने श्वास को रोक-रोककर एक-दूसरे के सोने की परीक्षा कर रहे हैं। इस स्थित को देख उनकी सखियाँ ग्रापस में बातचीत कर रही हैं कि देखो इस होड़ में कौन विजयी होता है।"

स्त्रीगामीर्ष्याकृतो मानः कोपोऽन्यासिङ्गिनि प्रिये । श्रुते वाऽनुमिते दृष्टे श्रुतिस्तत्र सस्त्रीमुखात् ।।५६॥ उत्स्वप्नायितभोगांकगोत्रस्खलनकत्पितः । त्रिधानुमानिको दृष्टः साक्षादिन्द्रयगोचरः ।।६०॥

नायक किसी दूसरी स्त्री में श्रनुरक्त है इस बात को सुनने, देखने भ्रथवा श्रनुमान के द्वारा नायिका के भीतर प्रकुपित होने से जो ईर्ष्या पैदा होती है उसे ईर्ष्यामान कहते हैं।

सुनना सिखयों के द्वारा ही हुन्ना करता है क्योंकि नायिका का उन (सिखयों) पर विश्वास जमा रहता है। श्रनुमान से होनेवाला ईर्ष्यामान भी तीन प्रकार का होता है—१. स्वप्न में कहे गए वचनों के द्वारा। २. नायक के शरीर में श्रन्य नायिकाकृत भोग-चिह्नों को देखकर तथा ३. श्रनजाने बातचीत के प्रसंग में श्रन्य स्त्री का नाम मुख से निकल श्राने से । १६९-६०।।

श्रांख से प्रत्यक्ष कर लेने ही को देखना कहते हैं।

सिखयों के कहने से नायक पर सन्देह कर ईर्ष्यामानवाली नायिका
का उदाहरण हमारे (धनिक के) ही इस पद्य में देखिए—

नायक नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहता है कि 'हे सुन्दर भौंहोंवाली प्यारी! तेरा हृदय तो मक्खन के समान कोमल

ठहरा, पता नहीं तुभे कौन-सा ऐसा पुष्ट मंत्रणा देनेवाला मिल गया जो ऊपर से तेरा हितैषी मधु के समान मीठा वचन बोलकर तेरे अन्दर मेरे प्रति प्रकोप पैदा करवा दिया। पर हे मृगनयनी! मेरे कहने से एक क्षण के लिए भी जरा इस विषय पर विचार तो करो कि वास्तव में तेरा हितैषी ग्राखिर कौन है ? क्या वह धायी की लड़की जिसने तेरे कानों में मेरे विषय में सन्देह को भरा है ? अथवा तेरी सखियाँ ? या मेरे मित्र ? अथवा स्वयं मैं ?"

स्वप्न में ग्रन्य नायिका का नाम मुख से ग्रा जाने के कारण प्रतु-मानतः ईर्घ्यामानवाली नायिका का उदाहरण-

जैसे—''राधा से ग्राकर सिखयों ने कहा कि कृष्णचन्द्र जिस समय जलकी ड़ा कर रहे थे, उस समय उन्होंने कामदेव के शरों से प्रेरित हो, किसी नायिका का ग्रालिंगन किया। इन बातों को मुनकर राधा प्रकृपित हो गईं। इसके बाद जब कृष्णचन्द्र घर ग्राए तो किसी प्रकार राधा के कोप को शान्त किया। उसी दिन रात को जब राधा ग्रीर कृष्ण एक-दूसरे के कण्ठ में भुजा डालकर सोए तो कृष्णचन्द्र को नींद ग्रा गई ग्रीर नींद में ही वे दिन के समान राधा को मनाने लगे। राधा को इस सिलसिले में उसी सखी का नाम कृष्णचन्द्र के मुख से मुनकर ईर्ष्या हो ग्राई, सो उन्होंने किसी प्रकार कृष्णचन्द्र की गले में पड़ी हुई ग्रपनी भुजाएँ शिथिल कर लीं। किब कहता है कि राधा की वे शिथिल भुजाएँ ग्रापको कल्याण प्रदान करें। कृष्णचन्द्र ने स्वप्न में जो शब्द कहे वे ये थे—हे राधा, तुम्हें किसी ने फूठमूठ ग्राकर यह बतला दिया कि मैंने जलकी ड़ा करते समय जल में डूबे हुए कामदेव के शर से संतप्त किसी सखी का ग्रालम्बन किया है। तुम व्यर्थ में ऐसी बातों पर विश्वास कर दुखित हो रही हो।"

भोग के चिह्नों को देखकर श्रनुमान के द्वारा ईर्ष्यामान करनेवाली नायिका का उदाहरण—

जैसे--- "ग्रन्य स्त्री द्वारा किए हुए ताजे नखक्षत को तो तुमने कपड़े

२६ द दशरूपक

से ढेंक लिया है श्रीर उसके द्वारा किए गए दन्तक्षत को भी हाथों से ढंक लिया है, पर यह तो बताश्रो कि परस्त्री के संभोग को व्यक्त करनेवाला जो सुन्दर सुवास तुम्हारे इर्द-गिर्द फैल रहा है, भला उसको कैसे रोक सकोगे?"

### गोत्रस्खलन से ईध्याभाववाली नायिका का उदाहरण-

जैसे—''ग्रनजान में बातचीत के प्रसंग में ग्रपने नायक के मुख से किसी नायिका के नाम को सुनकर प्रकुपित हुई नायिका की सखी नायक को फटकार रही है—''ग्ररे दुष्ट! कुटिलता से ग्रनिभन्न मेरी भोली-भाली प्रिय सखी से तूने परिहास में किसी ग्रन्य नायिका का गुण-कथन कर दिया, फिर क्या था, वह भोली-भाली तेरे कथन को सत्य मानकर रो रही है।'' नायक के ग्रपराध ग्रादि को देख ईर्ष्यामान करनेवाली नायिका का उदाहरण, जैसे मुंजराज का 'प्रणय कृपितां।'

(इससे पूर्व ही नायिकागत प्रणयमान का उदाहरण देते समय इस पद्य का अर्थ आ चुका है, दे० पृ० २०४)

यथोत्तरं गुरुः षड्भिरुपायैस्तमुपाचरेत् ।
साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसन्तरैः ।।६१।।
तष प्रियवचः साम भेदस्तत्सख्युपार्जनम् ।
दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नितः ।।६२।।
सामादौ तु परिक्षीरो स्यादुपेक्षावधीररणम् ।
रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशो रसान्तरम् ।।६३।।
कोपचेष्टादच नारीराां प्रागेव प्रतिपादिताः ।

ऊपर बताए हुए तीनों कारणों में ग्रर्थात् (१) सुनकर, (२) ग्रनु-मानकर, ग्रौर (३) देखकर, इनसे होनेवाले ईर्ष्यामान उत्तरोत्तर ग्रधिक क्लेशकर होते हैं। इनको उपाय से शान्त करना चाहिए। शान्त करने के छः उपाय हैं—१. साम, २. भेद, ३. दान, ४. नित, ५. उपेक्षा ग्रौर ६. रसान्तर।

- १. साम--प्रियवचन बोलने का नाम साम है।
- २ भेद नायिका की सखियों को अपनी श्रोर मिला लेने का नाम भेद है।
- ३. दान अग्रभूषण, साड़ी आदि देकर प्रसन्न करने की कोशिश करने को दान कहते हैं।
  - ¥. नित-पाँवों में पड़ने का नाम नित है।
- प्र. उपेक्षा—साम भ्रादि उपायों के विफल हो जाने पर नाथिका की उपेक्षा करने को उपेक्षा कहते हैं।
- ६. रसान्तर—डर!ना, धमकाना, हर्ष आदि के द्वारा भी कोप-भंग किया जा सकता है। यह अन्तिम उपाय है जिले रसान्तर कहते हैं। स्त्रियों की कोपन्डेब्टा का वर्णन पहले किया जा चुका है ग्रतः उनके बारे में किर बताने की श्रावश्यकता नहीं है।।६१-६३।।

प्रिय वचन के द्वारा प्रसन्न करने के प्रयत्न को साम कहते हैं, जैसे, मेरा ही पद्य-कोई नायक मान की हुई श्रपनी नायिका से कहता है— "तुम्हारा मुखचन्द्र स्मितरूपी ज्योत्स्ना से सारे विश्व को धवलित कर रहा है। तेरी श्रांखें चारों तरफ मानो श्रमृत बरसा रही हैं, तेरा शरीर प्रत्येक दिशा में माधुर्ययुक्त लावण्य को विखेर रहा है, पर पता नहीं तेरे हृदय में कठोरता ने कहाँ से स्थान कर लिया है ?"

अथवा जैसे — कोई नायक अपनी प्रेयसी से बह रहा है — 'हे प्रिये, ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नीलकमल से, मुख को लाल कमल से, तेरे दाँतों को कुन्द के ब्वेत पुष्पों से, अधरों को नए-नए लाल पल्लवों से, तथा अविशष्ट अंगों को चम्पक के पृष्पों से बनाया है, पर पता नहीं तेरे चित्त को पत्थर से क्यों बनाया ?

नायिका की सिखयों को ग्रंपनी ओर मिला लेनेवाले भेद नामक उपाय का उदाहरण, जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य---

"नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि आज के तुम्हारे कोप को तो मैं असीम और अपूर्व ही समक्ष बैठा था, क्योंकि इसके दूर करने के **३**०० **द**शरूपक

लिए सिखयों द्वारा की गई मधुर वाणी का प्रयास भी व्यर्थ हो गया था। पर मुभे अपनी इस सफलता पर आश्चर्य हो रहा है कि तूने देवि, मेरे द्वारा आज्ञा-भंग किए जाने पर भी अपने चरणों पर नत होते देख, हैंसकर हाथों से मुभे उठा लिया। साथ ही तू अपने कोध को छोड़ने में भी प्रयत्नशील दीख रही है।"

स्रामुषए स्रादि देकर प्रसन्त किए जानेवाले दान नामक उपाय का उदाहरण, जैसे 'माघ' में — कोई नायिका अपने नायक से कहती है — ''बार-बार भ्रमरों से उपहसित इस मंजरी को मुक्ते काहे को दे रहे हो ! रे दुष्ट, तूने तो आज रात को उसके पास जाकर मुक्ते बहुत बड़ी मंजरी प्रदान कर ही दी है।''

पांवों में पड़ने को नित कहते हैं, जैसे — "नायिका के चरणों पर गिरे हुए नायक के केशपाश उसके नूपुरों में ऐसे लग गए है मानो वे उससे कह रहे हैं कि सम्मान प्रदानार्थ उन्मुक्त हृदय तेरे पास ग्राया हुन्ना है।"

उपेक्षा नामक उपाय का उदाहररा, जैसे—''नायक मनाकर नाराज हो चला गया। उसके जाने के बाद नायिका ग्रपने किये हुए पर पश्चा-ताप कर रही है। सखी से कहती है—ग्रब उसके पास (मनाने के लिए) जाने से क्या लाभ ? पर हे सखि, वहाँ न जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि समर्थवान् से कठोरता का बरताव भी ठीक नहीं होता, सो तुम उनके पास जाकर ग्रनुनय-विनय करके जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से लाग्रो। नायिका थोड़ी देर रुककर फिर कहती है—ग्रच्छा जाने दो, उसको बुलाने की ग्रावश्यकता नहीं है। ग्रौर जिसने मेरे साथ ऐसा श्रप्रिय कार्य किया है उसकी प्रार्थना करना उचित नहीं है।''

रसान्तर नामक उपाय का उदाहरण,

[श्रृङ्गारान्तर्गत भयनर्म के उदाहरण में पहले दिया जा चुका है।]

कार्यतः संभ्रमाच्छापात् प्रवासो भिन्नदेशता ।।६४।।

द्वयोस्तत्राश्रुनिःश्वासकाश्यंलम्बालकादिता ।

स च भावी भवन्भूतस्त्रिघाऽऽद्योबुद्धिपूर्वकः ।।६५।।

नायक भ्रौर नायिका का भ्रलग-भ्रलग देशों में रहने का नाम प्रवास है। वह तीन कारएों से हो सकता है—१. कार्यवशात, २. संभ्रम से, भ्रौर ३. शाप से।

प्रवास की दशा में नायक श्रौर नायिका की निम्नलिखित दशाएँ होती हैं—एक का दूसरे को याद कर-कर रोना-धोना, निःश्वास, कृशता और केशों का बढ़ जाना श्रादि।

प्रवास तीन प्रकार का होता है—१. भविष्यत्, अर्थात् आगे आने बाला, २. वर्तमान और ३. भूत ।

 इसमें का पहला अर्थात् कार्यवशात् होनेवाला प्रवास समुद्र-यात्रा, सेवा आदि कार्यों के लिए होता है। यह तीन प्रकार का होता है—१. भविष्यत्, वर्तमान् और भूत ।।६४-६४।।

भविष्यत् प्रवास जैसे—प्रियतमा प्रिय-विरह के विषय में सशंकित लजाती हुई पड़ोसियों के घर पूछती फिरती है कि—''जिसका पित परदेश जानेवाला होता है उसकी स्त्रियाँ कैसे जीती हैं?''

वर्तमान प्रवास का उदाहरएा, जैसे 'श्रम रुशतक' में---

कोई पुरुप सैकड़ों देशों, अनेक निदयों, पर्वतों और जंगलों से अन्तरित किसी दूर प्रदेश में स्थित अपनी कान्ता से वियुक्त है। वह यद्यिप इस बात को जानता है कि कितने ही प्रयत्नों के बावजूद भी यहाँ से मैं अपनी प्रिया को देख नहीं सकता फिर भी अपनी प्रिया के स्मरण में इतना विभोर हो उठता है कि अपने पंजे के बल खड़ा होकर, आँखों में आँसू भरकर उसी दिशा में, जिघर उसकी प्रेयसी का स्थान है, कुछ सोचता हुआ बहुत देर से देख रहा है।"

गत प्रवास भ्रयात् मृतकालीन प्रवास का उदाहरण, जैसे 'मेघदूत' में—
"हे मित्र, जब तुम मेरी प्रिया के पास पहुँच जाग्रोगे तो देखोगे कि
बह्रग्रपने शरीर पर मलिन वस्त्रों को धारण किये हुए श्रयनी गोद में

वीणा को लेकर मेरे नामों से सम्बन्धित गाने योग्य बनाए हुए पदों को गाने की चेष्टा करती होगी, पर इतने ही में मेरी स्मृति उद्बुद्ध हो जाने के कारण नेत्रों के ग्राँसुग्रों से भीगी हुई ग्रपनी वीणा को किसी प्रकार पोंछ लेने पर भी ग्रपने सधे हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव को बार-बार भूल रही होगी।"

द्वितीयः सहसोत्पन्नो दिव्यमानुषविप्लवात् ।

द्वितीय म्रर्थात् संभ्रम (घबराहट) से होनेवाला प्रवास दिग्य म्रथवा मनुष्य म्रादि के द्वारा किए गए विष्लव से सहसा उत्पन्न होता है।

दिव्य के द्वारा होनेवाले विष्लव के भीतर उत्पात्, निर्घात, बात श्रादि का प्रकोप कारण होता है। जिर से ग्राँधी ग्राना, घनघोर वृष्टि के बीच बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चकाचौंध, हाथी ग्रथवा जंगली ग्रन्य किसी पशु द्वारा उत्पात ग्रादि बाते दिव्य के द्वारा होनेवाले उत्पात में पाई जाती हैं।

श्रौर मनुष्य के द्वारा होनेवाले संभ्रम के भीतर शत्रु भ्रादि के द्वारा नगर का घिर जाना ग्रादि बातें पाई जाती हैं।

संभ्रम से होनेवाला प्रवास चाहे दिव्य कारणों से हो अथवा ग्रदिव्य कारणों से, पर बुडिपूर्वक होने के कारण वह एक ही प्रकार का होता है। दिव्य के द्वारा होनेवाला संभ्रम प्रवास का उदाहरण, जैसे 'विकमो-वंशी' नाटक में गन्धवों ग्रादि के द्वारा राजा का उवंशी से वियुक्त होना ग्रदिव्य (मानुषजन्य) उत्पात से होनेवाले संभ्रम प्रवास का उदाहरण है—

मालती माधव' प्रकरण में कपालकुण्डला द्वारा मालती के भ्रपहरण हो जाने से दोनों का प्रवासित होना।

स्वरूपान्यत्वकर्गाच्छापजः सन्तिधावपि ।।६६॥

शाप प्रवास—शापवश श्रन्य शरीर घारण कर लेने पर यदि नायक (प्रेमी) या नायिका (प्रेमिका) पास में भी हों फिर भी वह प्रवास ही है ॥६६॥

जैसे — 'कादम्बरी' में वैशम्पायन का।

मृते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलयेच्छोक एव सः ।

व्याश्रयत्वान्त शृङ्गारः प्रत्यापन्ने तु नेतरः ॥६७॥

नायक ग्रोर नायिका में यदि कोई एक मर गया श्रोर उसके वियोग में दूसरा होता हो, ऐसी हालत में वह शोक है ग्रर्थात् वहाँ पर कष्णरस है। ग्रालंब होने होने के कारण वह श्रृंगार नहीं है। ग्रोर यदि उसके जीने की आशा अर्थात् संयोग की ग्राशा देवयोग से उत्पन्न हो जाए तब तो वह कदण्रस कदापि नहीं हो सकता बल्कि वह विप्रलंभ श्रृंगार हो जाएगा ॥६७॥

करुणरस का उदाहरण 'रघुवंश' में इन्दुमती के मर जाने पर महाराज की कारुणिक अवस्था का होना है। संयोग की आशा उत्पन्न हो जाने से करुण का विश्रलम्भ श्रृंगार कहे जाने या हो जाने का उदा-हरण है। 'कादम्बरी' में पहले करुण फिर आकाशवाणी द्वारा 'यह जी जाएगा' इसके श्रवण से प्रवास-श्रृंगार हो जाता है।

भव नायिका के प्रति नियम बताते हैं--

प्रग्यायोगयोरुका प्रवासे प्रोषितप्रिया।

कलहान्तरितेष्यीयां वित्रतन्धा च खण्डिता ।।६८।।

प्रस्थ के रहते अयोग हो तो ऐसी नायिका को उत्का या उत्किष्ठित कहते हैं। प्रिय से वियुक्त रहने पर प्रर्थात् प्रियतम के प्रवासकाल में उसे प्रोषितप्रिया कहते हैं। नायक के प्रति ईर्ष्या रखने से वह कलहन्तरिता, विप्रलब्धा और खण्डिता कही जाती है।।६८।।

श्रनुकूलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । दर्शनस्पर्शनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥६६॥

सम्भोग शृंगार—उस ग्रवस्था-विशेष का नाम सम्भोग है जिसमें युवक ग्रौर युवती दोनों एक-दूसरे को सेवन, दर्शन, स्पर्शन (चूमना ग्रादि) ग्रादि क्रियाओं के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक बेरोकटोक स्वतन्त्रता के

### साथ आनन्दसागर में गोते लगाते रहते हैं ॥६९॥

जैसे 'उत्तररामचरित' में---

राम सीता से कह रहे हैं— "अनुराग के सम्बन्ध से गाल सटाकर कुछ-कुछ धीरे-धीरे कम के बिना कहते हुए और एक-एक बाहु को गाढ़ आर्लिंगन में लगाते हुए हम दोनों को, बीते हुए प्रहरों का भी पता न लगकर रातें यों ही बीत जाया करती थीं।

श्रथवा जैसे 'उत्तररामचरित' का यह पद्य— रामचन्द्र सीता से कहते हैं— "प्रिये, यह क्या है ?

"तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इन्द्रिय-समूह को मूढ़ करनेवाला विकार मेरे ज्ञान को कभी तिरोहित करता है और कभी प्रकाशित करता है। यह (विकार) सुख है वा दुःख, मूर्च्छा है वा निद्रा, विष का प्रसरण है वा मादक द्रव्य से उत्पन्न मद है ? यह निश्चय नहीं कहा जा सकता है।"

म्रथवा जैसे मेरा (धनिक का) ही पद्य---

"कोई नायक अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि हे प्रिये, लावण्यरूपी अमृत की वर्षा करनेवाला, काले अगरु के समान कृष्ण वर्ण का चौतरफा (चारों तरफ से) अत्यधिक ऊँचा उठा हुआ तेरा स्तनमण्डल काले-काले अगरु की आभावाले तथा चारों दिशाओं में जमीन तक लटके हुए मेघमण्डल के समान सुशोभित हो रहा है।" [वर्षा ऋतु में केतकी का पुष्प वर्षा की वृष्टि से विकसित होता है और इधर नायक के शरीर के अवयव स्तनमण्डल-रूपी मेघमण्डल के लावण्य-रूपी जल-वृष्टि से विकसित हो रहे हैं।] हे प्रिये, तेरी नासिका सुन्दर केतकी पुष्प की तना है, सुन्दर भौंहों की बनावट ही उसके पत्ते हैं, माथे पर लगा हुआ सुन्दर कस्तूरी का तिलक ही उसके पुष्प हैं और हेलायुक्त तेरा अलक ही पुष्प रस के पान करनेवाले अमर हैं।"

चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाद्या दश योषिताम् । दाक्षिण्यमार्दवप्रेम्लामनुरूपाः प्रियं प्रति ।।७०।। युवितयों के अन्दर लीला आदि दस चेष्टाएँ होती हैं। ये दसों चेष्टाएँ प्रिय के प्रति दक्षिण्य, मृदुता और प्रेम के अनुरूप होती हैं ॥७०॥ इनको द्वितीय प्रकाश में नायिकाओं के बारे में बताते समय कह आए हैं।

रमथेच्चाटुकृतकान्तः कलाक्रीडादिभिश्च ताम् । न ग्राम्यमाचरेतिकचिन्नर्मभ्रंशकरं न च ॥७१॥

नायक नायिका के साथ चाटुकारितायुक्त मधुर वचनों से श्रौर कला, क्रीड़ा श्रादि के साथ रमएा करे श्रथवा कराए। पर इन क्रियाश्रों के साथ ग्राम्य (निन्दनीय) कार्य नहीं होना चाहिए। श्रौर न नर्म का भ्रंश करनेवाले ही कार्य होने चाहिए। रंगमंच पर ग्राम्य सम्भोग का दिखाना तो निधिद्ध हो है, फिर यहां ग्राम्य के निषेध करने का तात्पर्य यह है कि श्रध्यकाच्य में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता है।।७१।।

राजा वत्सराज वासवदत्ता से कह रहे हैं कि प्रिये, कामदेव की पूजा की समाप्ति के बाद तेरे हाथ का स्पर्श किया हुआ अशोक ऐसा लग रहा है मानो इसके अन्दर अपने और किसलयों से भी मृदुतर किसलय निकल आए हैं। यहाँ पर वासवदत्ता के हाथों की अँगुलियों पर उत्प्रेक्षा की गई है।

नायक, नायिका, कंशिकी वृत्ति, नाटक ग्रौर नाटिका श्रनिद के लक्षणों को जानकर ग्रौर किव-परम्परा से ग्रवगत होकर तथा स्वयमिष ग्रौचित्य की सम्भावना के श्रनुकूल कल्पना करते हुए नई-नई सूभों को दिखलाता हुग्रा प्रतिभाशाली किव श्रृङ्कार रस की रचना करे।

वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्व-मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यैः । उत्साहभूः स च दयारणदानयोगा-त्त्रेघा किलात्र मतिगर्वघृतिप्रहर्षाः ।।७२।। वीररस—प्रताप, विनय, अध्यवसाय, सत्व (पराक्रम), ग्रविषाद (हर्ष); नष, विस्मय, विक्रम ग्रादि से विभाजित होकर करुगा, युद्ध, वान भ्रादि से श्रनुभाजित श्रौर गर्व, श्रित, हर्ष, ग्रमर्थ, स्मृति, मित, वितर्क आदि से भाजित होता हुग्रा उत्साह नाम का स्थायीभाव वीररस की संज्ञा को प्राप्त करता है।।७२।।

यही अपनी भावना करनेवाले के मन को विस्तृत करनेवाला तथा आनन्द का कारण होता है। यह तीन प्रकार का होता है।— १. दसावीर, २. युद्धवीर और ३. दानवीर।

दयावीर के उदाहरण 'नागानन्द' नाटिका के प्रधान नायक जीमूत-वाहन हैं। युद्धवीर का उदाहरण 'महावीरचरित' में विणित मर्यादा-पुरुषोत्तम राम हैं। दानवीर का उदाहरण परशुरामजी और राजा बिल म्नादि हैं। द्वितीय प्रकाश में 'त्यागः सप्त समुद्र०' म्नादि क्लोक के द्वारा इसका उदाहरण दिया जा चुका है। राजा विल के विषय में उदा-हरण दिया जा रहा है—

राजा बिल की परीक्षा लेते समय भगवान् ने जब प्रयना वामन रूप त्यागकर अपना विराट् रूप धारण किया उसी समय का यह वर्णन है: "भगवान् के शरीर की छोटी-छोटी गाँठों ने जब सन्धि के बन्धन से मुक्ति पाई अर्थात् जब भगवान् का शरीर बढ़ने लगा तो उनके विक-सित वक्षस्थल पर कौम्तुभ मिण चमकने लगी, निकलते हुए नाभिकमल के कुड्मल कुटीर से गम्भीर सामध्विन होने लगी। अपने याचक को इस प्रकार पा उत्सुकतापूर्वक और आनन्द के साथ राजा बिल उन्हें देखने लगे। किव कहता है कि कमशः बढ़ने की महिमावाला अतएव आश्चर्यकारी भगवान् विष्णु का शरीर आप लोगों की रक्षा करे।"

भ्रथवा जैसे मेरा (विनिक का) ही पद्य-

'ये वे ही राजा बिल हैं जिनके द्वारा लक्ष्मी के स्तनमण्डल में लगे हुए कंकुम-से अरुण वर्णवाले भगवान् विष्णु भिक्षुक बनाये गए।'

वीररस के ऊपर बताये हुए तीनों भेदों को कुछ लोग मानते हैं भोर कुछ नहीं भी मानते। युद्धवीर में प्रस्वेद (पसीना) होना, मुँह का लाल हो जाना, नेत्रा-दिकों में कोध धादि अनुभावों का होना आदि बातें नहीं होतीं। यदि ये सब बातें रहें तो फिर वह रौद्र कहलाएगा।

बीमत्स रस—इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। यह तीन प्रकार का होता है—१. उद्देग से, २. क्षोम से, और ३. शुद्ध।

बीभत्सः कृमिष्तिगन्धिवमयुप्रायेर्जुगुःसैकभू-रुद्वेगी रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिभिः क्षोभरगः । वैराग्याज्जवनस्त्रनादिषु घृरगाशुद्धोऽनुभावेर्जुतो नासावकत्रविकूरगनादिभिरिहावेगातिशंकादयः ॥७३॥

- १. हृदय को बिलकुल ही अच्छे न लगनेवाले की ड़े, सड़न, पीब, कै आदि विभावों से पैदा हुआ जुगुप्सा नामक स्थायीभाव को पृष्ट करने-बाले लक्षणों से युक्त उद्वेगी नामक बीभत्स होता है।
- २. रुधिर, अंतड़ी, हड्डी ग्रौर गज्जा, मांस ग्रादि के देखने ग्रथीत् इत विभावों से होनेवाले क्षोभ से उत्पन्त होनेवाला बीभत्स होता है।
- वैराग्य के द्वारा स्त्रियों को सुन्दर जंघाओं तथा स्तत ग्रादि अंगों में भयानक विकृति को देखकर होनेवाली जुगुप्सा को शुद्ध बीमत्स कहते हैं।

बीमत्स रस में नाक का सिकोड़ना श्रीर मुख मोड़ना श्रादि ग्रनुभाव श्रीर ग्रावेग, व्याधि तथा शंका, ये संचारीभाव होते हैं।।७३॥

उद्धेग से होनेवाला बीमत्सरस का उदाहरण 'मालतीमाधव' का यह पद्य-

उतिन उतिन चाम फेरि ताहि काढ़त हैं, लोथि को उठाइ भखें ऐसे वे घतंक है। सर्**यः** मांस कंघो जाँघ पीठ ग्री नितम्बनु कौ, स्लभ पवाइ लेत रुचि सों निसंक हैं। रौथि डारें नाड़ी नेत्र आँत औ निकारें दाँत, लिथरे सरीर जिन सोनित की पंक है। ग्रस्थिन पैं ऊँचौ नीचौ ग्रौर तिनपीच हू कौ, घीरे-घीरे कैसे मांस खात प्रेत रंक हैं।

क्षोभ से होनेवाने बीमत्स का उदाहरण, जैसे 'महावीरचरित' में— "ग्राँतों में बड़े-बड़े मुण्डों के गुँथे हुए ग्राभूषणों से सुसज्जित ताड़का राम-लक्ष्मण पर बड़े वेग के साथ भपट रही है। वेग के साथ दौड़ने से मुदौं की वे नसें, जिनको उसने कंकण के रूप में पहन रखा है, ग्रापस में लगकर भयानक भनभनाहट पैदा कर रहे हैं। मुण्डों की मालारूपी ग्राभूषण की व्वनि ग्राकाश-भर में व्याप्त हो रही है। शरीर का ऊपरी. भाग विशेषतः स्तनमण्डल बड़ा ही भयानक लग रहा है।"

शुद्ध बीभत्स, जैसे--

किसी विरक्त पुरुष की उक्ति है—"काम के वशीभूत पुरुष युवितयों की लार को मुखमिदरा, मांसिषण्डों को कुच ग्रीर हाड़-मांस को जघन समभते हैं।"

[यहाँ पर शान्तरस नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह किसी विरक्त के द्वारा घृणा के साथ कहा हुआ है।]

क्रोघो मत्सरवैरिवैकृतमयैः पोषोऽस्य रौद्रोऽजुजः क्षोभः स्वाधरदंशकम्पभृकुटिस्वेदास्यरागैर्युतः । शस्त्रोल्लासविकत्थनांसघरगोघातप्रतिज्ञाग्रहै-रत्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलतासूयौग्रयवेगादयः ॥७४॥

रौद्ररस—रौद्ररस का विमाव शत्रु के प्रति मत्सरता श्रौर घृणा ग्रादि हैं। इसके श्रनुभाव, क्षोभ, अपने श्रोंठों को दबाना, कम्प होना, भृकुटि का टेढ़ा करना, पसीना आना, मुख का लाल हो जाना, शस्त्रास्त्रों को चमकाना, गर्वोक्ति के साथ कन्धों को फैलाना, पृथ्वी को चोर के साथ पैरों से चांपना, प्रहार करना श्रादि हैं। 1881 श्रीर इसके संचारीभाव—श्रमषं, मद, स्मृति, चपलता, श्रसूया, उग्रता श्रावेग श्रादि हैं।

ऊपर कहे हुए विभाव, अनुभाव और संचारीभावों से पुष्ट होता हुआ कोध नामक स्थायीभाव रौद्ररस की संज्ञा प्राप्त करता है।

मात्सर्य नामक विभाववाला रौद्ररस, जैसे-

प्रकुषित परशुराम विश्वामित्र से कहते है— "तुम इस समय तपस्या के बल से ब्रह्माय हो, पर जन्मना क्षत्रिय हो। ग्रतः यदि तुम्हें ग्रपनी तपस्या का घमण्ड है तो मेरे ग्रन्दर तपस्या का वह वल है कि मैं ग्रपने तपोबल से तुम्हारी तपस्या को नष्ट कर सकता हूँ ग्रौर यदि तुम्हें क्षत्रिय होने का गर्व है तो फिर शस्त्रास्त्रों के साथ ग्रा जाग्रो, उसका भी मुँहतोड़ उत्तर देनेवाला फरसा मेरे पास ही विद्यमान है।"

वैरिकृत रौद्र का उदाहरण, जैसे-

"भीमसेन मंगलपाठ करनेवालों को डाँटते हुए कह रहे हैं—जिन भृतराष्ट्र के पुत्रों ने लाखनिर्मित महल, विषमिश्रित ग्राहार तथा खूत क्रीड़ार्थ सभागृह प्रवेश ग्रादि के डारा हम लोगों के प्राण ग्रीर धन के श्रपहरण की चेष्टा की, द्रौपदी के केशपाशों को खींचा, वे मेरे रहते स्वस्थ हों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।"

'महावीरचरित' ग्रौर 'वेणीसंहार' में वर्णित परशुराम, भीमसेन ग्रौर दुर्योधन के व्यवहार रौद्ररस के उदाहरण हैं।

विकृताकृतिवाग्वेषंरात्मनोऽथ परस्य वा।

हासः स्यात्परितोषोऽस्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्मृतः ।।७५।।

हास्यरस—श्रपने या अन्य के विकृत आकृति, वाएाी श्रौर वेष के द्वारा पैदा हुए हास के परिपुष्ट होने का नाम हास्यरस है। इस रस के वो आश्रय होते हैं—१. श्रात्मस्य और २. परस्थ ।।७६।।

म्रात्मस्य का उदाहरए है—रावण द्वारा कथित यह पद्य── ''मेरे शरीर में लगी विभूति ही चन्दन की धूलि का लेप है, यज्ञो- पवीत ही सुन्दर हार है, इधर-उधर बिखरी हुई, क्लिष्ट जटाएँ ही शिरो-भूषण हैं। गले में पड़ी हुई ष्द्राक्ष की माला ही रत्नजटित स्राभूषण है। वल्कल ही चित्रांशुक है, इस प्रकार से मैंने सीता को लुभाने लायक (योग्य) कामीजनोचित सुन्दर वेश-विन्यास किया है।"

परस्थ हास्य, जैसे—िकसी दाता ने किसी भिक्षुक से पूछा—'क्यों तुम मांस भी खाते हो ?' उधर से उत्तर मिला—'मद्य के विना मांस का सेवन कैसा ?' दाताजी ने फिर पूछा—'क्या तुम्हे मद्य भी प्रिय है ?' उधर से उत्तर ग्राया—'वैश्याओं के साथ ही मुक्ते तो मद्यपान में मजा ग्राता है।' दाता ने पुनः प्रश्न किया—'वैश्याएँ तो रुपये की लालची होती हैं, तेरे पास धन कहाँ से ग्राता है ?' उत्तर मिला—'जुग्रा खेलकर तथा चोरी से।' दाता ने फिर पूछा—'ग्ररे तुम चोरी भी करते हो ग्रीर जुग्रा भी खेलते हो ?' उत्तर मिला—'जो ग्रपने को नष्ट कर चुका है उसकी इसके ग्रलावा ग्रीर क्या गित हो सकती है।'

स्मितमिह विकासिनयनं किचित्त्तक्ष्यद्विजं तु हसितं स्यात्। मधुरस्यरं विहसितं सिशारःकम्पिनदमुपहसितम् ।।७६।। ग्रपहसितं सालाक्षं विक्षिप्ताङ्गं भवत्यतिहसितम् । द्वे द्वे हसिते चैयां ज्येष्ठे मध्येऽघमे क्रमशः ।।७७।।

हास्य के ब्रात्मस्थ और परस्थ मेदों को बता चुके। ये दोनों भी— उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष ग्रीर ग्राथम पुरुष के प्रकृति-भेद से प्रत्येक तीन-तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हास्य छः प्रकार का होता है। ये हैं—स्थित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, ग्रातिहसित।

जिस हास्य में केवल नेत्र विकसित हों उसे स्मित कहते हैं। जिस हास्य में कुछ-कुछ दाँत मी दिखाई दें उसे हसित कहते हैं। जिस हास्य में हँसते समय मधुर स्वर भी होता है उसे विहसित कहते हैं।

जिस हास्य में सिर भी हिलने लगता है उसे उपहसित कहते हैं।

जिस हास्य में हॅसते-हॅसते थाँखों में आँसू तक था जाए उसे श्रप-हसित कहते हैं।

जिस हास्य में सारा शरीर कांपने लग जाए उसे श्रातिहसित कहते हैं।

ये क्रमशः शुरू के दो उत्तम पुरुष में, उसके बाद के क्रमशः दो मध्यम पुरुष में झौर शेष श्रधम पुरुष में होते हैं। 19६-७७॥

निद्रालस्यश्रमग्लानिमूच्छिन्त्व सहचारिगः । श्रातिलोकैः पदार्थैः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽद्भुतः ।।७०॥ कर्माऽस्य साधुवादाश्रुवेपयुस्वेदगद्गदाः । हर्षावेगधृतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिगः॥७९॥

इनके उदाहरणों को स्वयं समभ लेना चाहिए । निद्रा, श्रालस्य, श्रम, ग्लानि, मूच्छो, ये इसके व्यभिचारीभाव होते हैं।

श्रद्भुत रस—लौकिक सीआ को श्रतिक्रमण करनेवाले श्राक्वयं-जनक पदार्थों से विभावित (ये जिसके विभाव हैं) साधुवाद, श्रश्नु, नेप्यु, स्वेद, गद्गद वाणी श्रादि से श्रनुभावित (ये जिसके श्रनुभाव होते हैं) हर्ष, श्रावेग, घृति, श्रादि से व्यभिचारित (अर्थात् ये जिसके व्यभिचारी भाव होते हैं) होता हुश्रा तथा पोषण, भास, विस्मय नामक स्थायीभाव श्रद्भुत रस कहलाता है।।७८-७६।।

जैसे लक्ष्मण की यह उक्ति-

"भुजाओं के द्वारा चढ़ाया गया जो भगवान् शंकर का धनुष उसकी टंकार की घ्वनि घ्वनि नहीं है, ग्रिपतु बड़े भाई रामचन्द्र के बालचरित्र का नगाड़ा बज रहा है।"

"ग्रति शी घ्रता से भरा हुआ साथ ही मिला हुआ कपाट सम्पुट-रूपी ब्रह्माण्ड भाण्ड के ग्रन्दर घूमती हुई पिण्डीभूत हुई शब्द-ध्विन की चण्डिमा (वह) क्या ग्रभी तक शान्त न हो सकी ?" विकृतस्वरसत्त्वादेर्भयभावो भयानकः । सर्वाङ्गवेगथुस्वेदशोषवैचित्त्यलक्षगाः । दैन्यसंभ्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदरः ।।८०।।

भयानक रस—विकृत स्वर, (भयानक, डरावने ग्रादि) व्याघ्र सिंह ग्रादि जीवों के देखने-सुनने आदि विभावों से उत्पन्न भय स्थायी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसमें सब ग्रंगों में डर के मारे कॅपकॅपी, पसीने का ग्राना, शोक से चेहरे का फीका पड़ जाना, ग्रादि ग्रनुभाव तथा दैन्य, संभ्रम, सम्मोह, भास आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।। मा

जैसे—'शस्त्र को छोड़कर कुब्जे की तरह नम्र होकर थीरे-धीरे येन-केनप्रकारेण (जैसे-तैसे) जा सकते हो।'

इसी प्रकार से पहले बताये हुए 'रत्नावली नाटिका' के 'नष्टंवर्ष वरै:' इस क्लोक को भी इसका उदाहरण समक्षना चाहिए।

इत्यादि । ग्रौर भी जैसे---

"कोई किव किसी राजा से कहता है कि महाराज, श्रापकी विजय-यात्रा की खबर सुन श्रापके शत्रुश्रों की बुद्धि चकराई श्रौर वे डर के मारे घर से भाग खड़े हुए। फिर उनके मन में यह शंका श्राई कि कहीं पकड़ न लिए जाएँ, श्रतः जंगल में चले गए। फिर वहाँ से पर्वत पर श्रौर जब वहाँ भी भय से छुटकारा नहीं मिला तब घने वृक्षोंवाली पर्वतों की चोटियों पर श्रौर उसके वाद उसकी कन्दराश्रों में चले गए। कन्दराश्रों में रहते हुए भी उन्होंने श्रपने सारे श्रंगों को ऐसा सिकोड़ लिया है मानो उनका एक श्रंग दूसरे में प्रविष्ट होता जा रहा है। सो हे महाराज, श्रापके शत्रुशों की यह दशा है, वे कहाँ रहें, कहाँ जाएँ, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं दे रही है।"

इष्टनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुगोऽनु तम् । निःश्वासोच्छ् वासरुदितस्तम्भप्रलपितादयः ।।८१।।

# स्वापापस्मारदैन्याधिमरगालस्यसंभ्रमाः । विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिगः ॥६२॥

करुए रस—यह शोक नामक स्थायीभाव से पंदा होता है। इष्ट का नाश, श्रनिष्ट की प्राप्ति श्रादि इसके विभाव और निःश्वास, उद्भास, रुदन, स्तम्भ, प्रलाप श्रादि श्रनुभाव तथा निद्रा, श्रपस्मार, दैन्य, ध्याधि मरुए, श्रालस्य, श्रावेग, विषाद, जड़ता, उन्माद श्रीर चिन्ता श्रादि संचारी भाव होते हैं।। १-६२।।

इष्टनाश से उत्पन्न करुण, जैसे 'कुमारसम्भव' में-

"हे प्राणनाथ, क्या तुम जीते हो यह कहती हुई वह ज्यों ही खड़ी हुई तो देखती क्या है कि शंकर के क्रोध से जला हुग्रा, पुरुष के ग्राकार का राख का एक ढेर सामने पृथ्वी पर पड़ा हुग्रा है।"

इत्यादि रति का प्रलाप]

श्रनिष्ट-प्राप्ति का उदाहरण 'रत्नावली नाटिका' में सागरिका का कैंद किया जाना है।

प्रोतिभक्त्यादयो भावा मृगयाक्षादयो रसाः। हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तर्भावान्न कीर्तिताः ॥८३।।

प्रीति भ्रौर भिवत भ्रादि भावों को भ्रौर मृगया, दूत, से होनेवाले रसों का हर्ष श्रौर उत्साह के भीतर श्रन्तर्भाव हो जाता है। स्पष्ट होने के कारण इसकी व्याख्या नहीं की गई।। द ३।।

षट्त्रिंश्चर्भूषर्गादीनि सामादीन्येकविशतिः । लक्ष्यसंघ्यन्तराङ्गानि सालंकारेषु तेषु च ॥८४॥

३६ विमूषण ग्रादि का उपमा ग्रादि ग्रलंकारों में ग्रौर २१ साम ग्रादि का हर्ष, उत्साह ग्रादि के मीतर ग्रन्तर्भाव हो जाता है। यह बात स्पष्ट है, ग्रतः इसको ग्रलग से बताने की ग्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुई ॥६४॥

रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीच-मुग्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु ।

## यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्नास्ति यन्न रसभावमूर्पति लोके ॥८५॥

रमणीय हो अथवा घृिएत, अच्छी हो या बुरी, उग्र अथवा आह्नाद-कारी, गहन हो अथवा विकृत, [िकसी भी प्रकार की क्यों न हो ] विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, वस्तु हो क्यों ग्रवस्तु भी, जो किव और भावक के भावना के विषयीमूत होने पर रस और भाव को पैदा न करे ॥५४॥

विष्णोः सुतेनापि धनंजयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः । स्राविष्कृतं मुख्जमहोशगोष्ठीवैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत्॥ ८६॥

विष्णु के पुत्र धनंजय जिनके पाण्डित्य की धाक महाराज मुंब के पण्डित परिषद में जमी हुई है उन्होंने विद्वानों के सनबहलाव के लिए दशरूपक नामक इस ग्रन्थ की रचना की ॥६६॥

#### [दशरूपक समाप्त]

विष्णु के पुत्र धनिक द्वारा दशरूपक के ऊपर लिखी गई 'दशरूपकाब-लोक' नाम की व्याख्या का रस-विचार नामक चतुर्थ प्रकाश समाप्त ।

परिशिष्ट

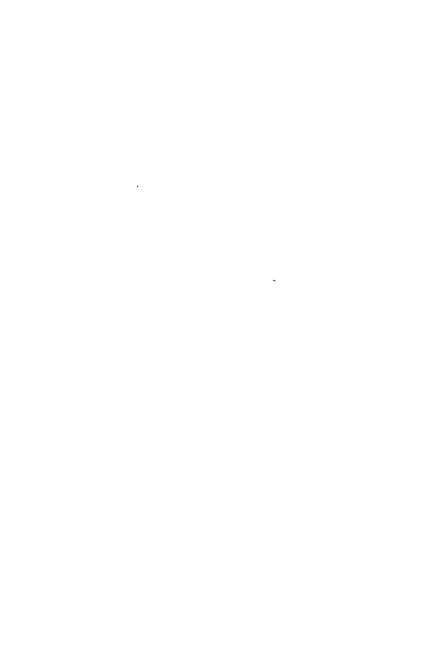

# धनिक की संस्कृत वृत्ति

इह सदाचारं प्रमागायद्भिरिविध्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थमिष्टयोः प्रकृताभिमतदेवतयोर्नमस्कारः क्रियते श्लोकद्वयेन ।

#### नमस्तरमे .... भरताय च ।।१-२॥

यस्य कण्ठः पुष्करायते मृदङ्गवदाचरित मदाभोगेन घनध्वानो निविद्रष्टविनः नीलकण्ठस्य शिवस्य ताण्डवे उद्धते नृते तस्मै गर्गशाय नमः। स्रत्र खण्डश्लेषाक्षिप्यमार्गोपमाच्छायालङ्कारः। नीलकण्ठस्य मयरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनिः पृष्करायत इति प्रतीतेः।

दशरूपानुकारेगोति । एकत्र मत्स्यकूर्मादिप्रतिमानामुह्देशेनाग्न्यत्राऽनु-कृतिरूपनाटकादिना यस्य भावकाः ध्यातारो रसिकाश्च माद्यन्ति हृष्यन्ति तस्मै विष्णावेऽभिमताय प्रकृताय भरताय च नमः ।

श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्तं प्रदर्श्यते ।

## कस्यचिदेव ..... येन वैदग्धीम् ॥३॥

तं कञ्चिद् विषयं प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कस्यचिदेव कवे: सरस्वती योजयित येन प्रकरणादिना विषयेणाऽन्यो जनो विदग्धो भवति।

स्वप्रवृत्तिविषयं दर्शयति ।

## उद्धत्योद्धत्यः सङ्क्षिपामि ॥४॥

यं नाट्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान् यत्सम्बद्धमिनयं भरतश्चकार करणाङ्गहारानकरोत् हरस्ताण्डवमृद्धतं लास्यं सुकुमारं नृत्तं पार्वती कृतवती तस्य सामस्त्येन लक्षणां कर्तुं कः शक्तः तदेक-देशस्य तृदशरूपस्य संक्षेषः क्रियत इत्यर्थः।

विषयैक्यप्रसक्तं पौनरुक्त्यं परिहरति । स्याकीर्णे · · · · क्रियतेऽञ्जसा ॥४॥

व्याकीणें विक्षिप्ते विस्तीर्गे च रसशास्त्रे मन्दबुद्धीनां पुंसां मितमोहो भवित तेन तस्य नाटघवेदस्याऽर्थस्तत्पदेनैव संक्षिप्य ऋजुवृत्त्या कियत इति ।

इदं प्रकरणं दशरूपज्ञानफलम् । दशकृषं किम्फलमित्<mark>याहः । आनन्द० ः पराङ्मुखायः ॥६॥</mark> तत्र केचितः ।

> धर्मार्थंकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवरणम्।।

इत्यादिना त्रिवर्गादिन्युत्पत्ति कान्यफलत्वं नेच्छन्ति तन्निरासेन स्व-संवेद्यः परमानन्दक्षपो रसास्वादो दशरूपाणां फलं न पुनरितिहासादिवत् त्रिवर्गोदिन्युत्पत्तिमात्रमिति दर्शितम् । नम इति सोल्लुण्ठम् ।

नाटचानो लक्षणां संक्षिपामीत्युक्तम् । कि पुनस्तन्नाटचिमित्याह । स्रवस्थानुङ्गतिर्नाट्यः

काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्थानुकारक्चतुर्विधाभिनयेन तादात्म्या-पत्तिर्नाटचम् ।

#### रूपं दृश्यतयोज्यते।

तदेव नाटघं दृश्यमानतथा रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत् ।

## रूपकं तत् समारोपाद

इति । नटे राम। द्यवस्थारोपेगा वर्तमानत्वात् रूपकं मुखचन्द्रादिवत् इत्येकस्मिन्नर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक इतिवत् प्रवृत्ति-निमित्तभेदो दक्षितः ।

#### दश्येव रसाश्रयम् ॥७॥

इति । रसानाश्रित्य वर्तमानं दशप्रकारकम् । एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण नाटिकायाः सङ्कोणंत्वेन बक्ष्यमाणत्वात् ।

तानेव दशभेदानुहिशति।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

नाष्टकं · · · · वोध्यङ्के हामृगा इति ॥ । । ननु ।

डोम्बी श्रीगदितं भागो भागीप्रस्थानरासकाः। काव्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भागावत्।। इति रूपकान्तरागामपि भावादवधारगानुपपत्तिरित्याशङ्कयाऽऽह।

## ध्रन्यद् भावाश्रयं नृत्यं

इति । रसाध्यान् नाट्याद् भावाश्ययं नृत्यमन्यदेव । तत्र भावाश्यय-मिति विषयभेदान् नृत्यमिति नृतेर्गात्रविक्षेपार्थंत्वेनाऽऽङ्गिकबाहुल्यात् तत्कारिषु च नर्गंकव्यपदेशाल् लोकेऽपि चाऽत्र प्रेक्षणीयकमिति व्यव-हारान् नाटकादेरन्यन् नृत्यम् । तद्भेदत्वात् श्रीगदितादेरवधारणोप-पत्तिः । नाटकादि च रसविषयम् । रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिक-संसर्गात्मकवाक्यार्थहेतुकत्वाद् वाक्यार्थाभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन द्रशितम् । नाटधमिति च नट ग्रवस्कन्दन इति नटेः किञ्चिच् चलनाथं-त्वात् सात्त्वकबाहुल्यम् । ग्रतएव तत्कारिषु नटव्यपदेशः । यथा च गात्र-विक्षेपार्थत्वे समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्यादन्यन् नृत्यं तथा वाक्यार्थाभि-नयात्मकान् नाट्यात् पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति ।

प्रसङ्गान् नृत्तं व्युत्पादयति ।

## नृत्तं ताललयाश्रयम् ।

इति । तालश्चञ्चत्पुटादिः लयो द्रुतादिः तन्मात्रापेक्षोऽङ्गविक्षेपोऽभिनय-द्रान्यो नृतमिति ।

ग्रनन्तरोक्तं द्वितयं व्याचप्टे।

माद्यं ..... तथा परम् ॥६॥

नृत्यं पदार्थाभिनयात्मकं मार्गं इति प्रसिद्धम् । नृत्तं च देशीति । द्विविधस्याऽपि द्वैविध्यं दर्शयति ।

मधुरोद्धतमेदेन .....नाटकाद्युपकारकम् ॥१०॥

मुकुमारं द्वयमि लास्यमुद्धतं द्वितयमि ताण्डविमिति । प्रतङ्कोक्त-स्योगयोगं दर्शयति । तत् च नाटकाद्युपकारकिमिति । नृत्यस्य क्वचिद- वान्तन्पदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च शोभाहेतुत्वेन नाटकादावुषयोग इति । अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात् किङ्कृतो भेद इत्याशङ्कयाऽऽह । वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको

इति । वस्तुभेदान् नायकभेदाद् रसभेदाट् रूपाणामन्योऽन्यं भेद इति । वस्तुभेदमाह ।

## वस्तु च द्विधा।

कथमित्याह।

तत्राऽऽधिकारिकं ..... विदुः ॥११॥

इति । प्रधानभूतमाधिकारिकं यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तम् । तदङ्गभूतं प्रासङ्गिकं यथा तत्रैव विभीषणसुग्रीवादिवृत्तान्त इति ।

निरुवत्याऽऽधिकारिकं लक्षयति ।

म्रधिकारः····स्यादाधिकारिकम् ॥१२॥

इति । फलेन स्वस्वामिसम्बन्धोऽधिकारः फलस्वामी चाऽधिकारी वेनाऽधिकारेणाऽधिकान्णि वा निर्वृत्तं फलपर्यन्ततां नीयमानमितिवृत्त-माधिकारिकम् ।

प्रासङ्गिकं व्याचप्टे।

प्रासङ्गिकं ः प्रसङ्गतः ।

यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य सनस्तत्प्रसङ्गात् स्वप्रयोजनसिद्धिस्तत् प्रासङ्गिकमितिवृत्तं प्रसङ्गिनिवृत्तेः ।

प्रासिङ्ग कमपि पताकाप्रकरीभेदाद् द्विविधमित्याह ।

सानुबन्धं \*\*\* प्रदेशभाक् ॥१३॥

दूरं यदनुवर्तते प्रासिङ्गकं सा पताका सुग्नीवादिवृत्तान्तवत् । पता-केवाऽसाधारणनायकचिह्नवत् तदुपकारित्वात् । यदल्पं सा प्रकरी श्रव-णादिवृत्तान्तवत् ।

पताकाप्रसङ्गेन पताकास्थानकं च्युत्पादयति । प्रस्तुतागन्तुभावस्यः संविधानिवशेषराम् ॥१४॥ प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य सूचकं रूपं पताकावद् भवतीति पताका- स्थानकम् । तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्य-विशेषणतया च द्विप्रकारमन्योक्ति-समासोक्तिभेदात् । यथा रत्नावल्याम् ।

> यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैप सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया। प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति।।

यथा च तुल्यविशेषणतया।

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षर्णाद् श्रायासं श्वसनोद्गमैरिवरलैरातन्वतीमात्मनः । श्रद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवाऽन्यां ध्रुवं पश्यन् कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ॥ एवमाधिकारिकश्चितिप्रासञ्जिकमेवात्विविधस्याऽपित्रैविध्यमाह।

प्रस्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात् · · · · · विस्यमर्त्यादिभेदतः ॥१५॥ इति निगदव्यास्यातम् ।

तस्येतिवृत्तस्य कि फलमित्याह ।

कार्यं त्रिवर्गस्तत् शुद्धमेकानेकानुबन्धि च।

धर्मार्थकामाः फलम् । तच्च शुद्धमेकैकमेकानुबन्धं द्वित्र्यनुबन्धं वा । तत्साधनं च्युत्पादयति ।

स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकघा ।

स्तोकोद्दिष्टः कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो बीजवद् बीजम् । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरनु-कूलदवो यौगन्धरायग्रव्यापारो विष्कम्भके न्यस्तः । यौगन्धरायणः । कः सन्देहः । द्वीपादन्यस्मादिति पठित इत्यादिना ।

प्रारम्भेऽस्मिन् स्वामिनो वृद्धिहेतौ । इत्यन्तेन । यथा च वेग्गीसंहारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमकोघोपचित-युधिष्ठिउरोत्साहो वीजमिति । तच् च महाकार्यावान्तरकार्यहेतुभेदाद-नेकप्रकारमिति । ग्रवान्तरवीजस्य सञ्ज्ञान्तरमाह । ग्रवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकाररणम् ॥१६॥

यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानञ्जपूजापरिसमाप्तौ कथार्थ-विच्छेदे सत्यनन्तरकार्यहेतुरुदयनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते । सागिन्का । श्रुत्वा । कहं एयो सो उदयग्रग्रिन्दो जस्स ग्रहं तादेण दिग्गेत्यादि । विन्दु-जंने तैलविन्दुवत् प्रसारित्वात् ।

इदानीं पताकाद्यं प्रसङ्गाद् व्युत्कमोक्तं कमार्थंमुपसंहरन्नाह ।

वीजविन्दुपताकास्य० ः परिकीर्तिताः ।।१७।।

भर्यप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः ।

ग्रन्यदवस्थापञ्चकमाह ।

ग्रवस्थाःपञ्चः ः ः फलागमाः ।।१८॥

यथोदेशं लक्षणमाह ।

ग्रीत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय मूयसे ।

इदनहं सम्पादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ इत्युच्यते । यथा रत्ना-बत्याम् ।

> प्रारम्भेऽस्मिन् स्वामिनो वृद्धिहेतौ दैवे चेन्थं दत्तहस्तावसम्बे।

इत्यादिना सचित्रायत्तिसद्धेर्वत्सराजस्य कार्यारम्भो योगन्धरायरामुखेन दक्षितः ।

म्रथ प्रयत्नः।

प्रयत्नस्यु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्दितः ॥१६॥

तस्य फगस्याऽत्राप्तावुताययोजनादिकपश्चेष्टाविदोषः प्रयत्नः । यथा रत्नावत्यानालेक्याभिरोखनादिर्यत्सराजसमागसोपायः । <sup>२</sup>तहावि णत्थि प्रणो दंनस्पुवाको नि जहा नहा ग्रालिहिश्र जवा समौहिश्रं करिस्सम्

- १. कथं एष म उदयननरेन्द्रः यस्याऽहं तातेन दत्तेत्यादि ।
- २. विदू । तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथा तथा श्रालिस्य यथा समीहितं करिष्यानि ।

इत्यादिना प्रतिपादितः।

प्राप्त्याशामाह ।

उपायापायशङ्काम्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः।

उपायस्याऽपायशङ्कायाश्च भावादिनधिरितैकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा । यथा रत्नावत्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिवर्ताभिसरणादौ समा-गमोपाये सित वासवदत्तालक्षणापायशङ्काया ैएवं जदि स्रग्नालवादाली विस्न स्नाप्निच्छम्र स्रगादो ए। ए।इस्सिद वासवदत्ता इत्यादिना दिशत-त्वादिनधिरितैकान्ता समागमप्राप्तिकृता ।

नियताप्तिमाह।

श्रवायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिव्चिता ।

स्रभायाभावादवधारितैकान्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्ना-वत्यां विदूषकः । २सागरिका दुक्करं जीविस्सदि इत्युपक्रम्य कि ए। उपायं चिन्तेसि । इत्यनन्तरं राजा । वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नाऽन्यमन्नोपायं पश्यामीत्यनन्तराङ्कार्थविन्दुनाऽनेन देवीलक्षणापायस्य प्रमादनेन निवारणान् नियता फलप्राप्तिः सूचिता ।

फलयोगमाह ।

समग्रफलसम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः ॥२०॥

यथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभचक्रवित्ववापितरिति ।

सन्धिनक्षणमाह ।

श्चर्थप्रकृतयः .....पञ्च सन्धयः ॥२१ ॥

श्चर्यप्रकृतीनां पञ्चानां यथासङ्ख्येनाऽवस्थाभिः पञ्चभिर्योगात् यथासङ्ख्येनैव वक्ष्यमागा मुखाद्याः पञ्च सन्धयो जायन्ते ।

सन्धिसामान्यलक्षरामाह ।

ग्रन्तरंकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति ।

एकेन प्रयोजनेनाऽन्वितानां कथांशानामवान्तरैकप्रयोजनसम्बन्धः

- १. एवं यदि ग्रकालवातालीव ग्रागत्यान्यतो न नेष्यति वासददत्ता।
- २. सागरिका दुष्करं जीविष्यति इत्युवक्रम्य कि न उपायं चिन्तयति।

सन्धिः ।

के पुनस्ते सन्धयः।

मुखप्रतिवृक्षे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः ॥२२॥

यथोद्देशं लक्षणमाह ।

मुखं .....वीजारम्भसमन्वयात् ॥२३॥

वीजानामुत्पत्तिरनेकप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुर्मुखसन्धिरिति व्याख्येयम् । तेनाऽत्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजत्विमिति । ग्रस्य च वीजारम्भार्थयुक्तानि द्वादशाऽङ्गानि भवन्ति । तान्याह ।

उपक्षेप: ..... लक्षराम् ॥२४॥

एतेषां स्वसञ्ज्ञाव्यास्यातानामपि सुखार्थ लक्षणं क्रियते ।

वीजन्यास उपक्षेपः :

यथा रत्नावत्यां नेपथ्ये ।

द्वीपादन्यस्मादि मध्यादि जलनिर्घोदशोऽप्यन्तात् ।

श्रानीय भटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ।।

इत्यादिना यौगन्धरायगो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुभूतमनुकूलदैवं स्वव्यापारं वीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः।

परिकरमाह ।

## तद्बाहुत्यं परिक्रिया ।

यया तत्रैव । अन्यथा वव सिद्धादेशप्रत्ययप्राधितायाः सिहलेश्वरदुहितुः समुद्रे प्रवहगाभ ङ्गमग्नोत्थिताया फलकासादनिमत्यादिना सर्वथा स्पृशन्ति स्वामिनमभ्युदया इत्यन्तेन वीजोत्पत्तेरेव बहुकर्रणात् परिकरः ।

परिन्यासमाह।

तन्निष्पत्तिः परिन्यासः

यथा तत्रैव।

प्रारम्भेऽस्मिन् स्वामिनी वृद्धिहेतौ दैवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे ।

## परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

सिद्धेश्रीन्तिर्नाऽस्ति सत्यं तथाऽपि स्वेच्छाकारी भीत एवाऽस्मि भर्तुः ॥

इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदैवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । विलोभनमाह ।

## गुलास्यानाद् विलोभनम् ॥२५॥

यथा रत्नावल्याम्।

अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा-वास्थानीं समये समं नृपजनः सायन्तने सम्पतन् । सम्प्रत्येष सरोरुहचुतिमुषः पादांस्तवाऽऽसेवितुं प्रीत्युत्कषंकृतो दृशामुदयनस्येन्दोरिवोद्यीक्षते ॥

इति वैतालिकमुक्षेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुरगवर्गानया सागरिकायाः समागम-हेत्वनुरागवीजानुगुण्येनैव विलोभनाद् विलोभनमिति । यथा च वेर्गी-संहारे ।

मन्थायस्तार्णवाम्भः प्लुतकुहरवलन्मन्दरघ्वानधीरः कोशाघातेषु गर्जत्प्रलयवनघटान्योन्यसङ्घट्टचण्डः । कृष्णाकोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातवातः केनाऽस्मित्सहनादप्रतिरसितसस्त्रो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥ इत्यादिना यशोदन्द्भिरित्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद विलोभनिति ।

श्रय युक्तः।

## सम्प्रघारणमर्थानां युक्तिः

यथा रत्नावल्यां मयाऽपि चैनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्त-मेवाऽनुष्ठितं कथितं च मया यथा बाभ्रव्यः कञ्चुकी सिंहलेश्वरामात्येन वसुभूतिना सह कथं कथमपि समुद्रादुत्तीर्यं कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटित इत्यनेन सागरिकाया ग्रन्तःपुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दर्शनादि-प्रयोजनावधारगाद् बाभ्रव्यसिंहलेश्वरामात्ययोः स्वनायकसमागमहेतु प्रयो-जनत्वेनाऽवधारगाद् युक्तिरिति । ग्रथ प्राप्तिः।

प्राप्तिः सुखागमः ।

इति । यथा वेणीसंहारे । चेटी । भट्टिणि परिकुविदो विश्व कुमारो लक्खीयदीत्युपकमे । भीमः ।

मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद् दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः। सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पर्णेन।।

द्रौपदी श्रुत्वा सहर्षं <sup>२</sup>नाध श्रस्सुदपुब्बं खु एदं वश्रणं ता पुराो पुराो भगा इत्यनेन भीमकोधवीजान्वयेनैव सुखप्राप्त्या द्रौपद्याः प्राप्तिरिति । यथा च रत्नावत्यां सागरिका श्रुत्वा सहर्पं परिवृत्य सस्पृहं पत्थन्ती । <sup>३</sup>कथं प्रश्रं सो राग्रा उदयगो जस्स ग्रहं तादेण दिणा ता परप्पेसणद्क्षिदं मे जीविदं एदस्स दंसगोगा बहुमदं संजादिमति । सारिकायाः सुखागमात् प्राप्तिरिति ।

ग्रय समाधानम् ।

वीजागनः समाधानं

यथा रत्नावत्यां वासवदत्ता । ४तेण हि उम्रग्गेहि मे उवम्ररगाइं । सागरिका । भट्टिणि एदं सन्वं सज्जम् । वासवदत्ता । निरूप्याऽऽत्मगतं महो पमादो परिम्रणस्म जस्स एब्ब दंसणपहादो पम्रत्तेण रक्कीग्रदि तस्स ज्जेय कहं दिट्टिगोम्ररं माम्रदा भोदु एव्वं दाव । प्रकाशं । हंजे सागरिए कीस

- १. भतृंदारिके परिकृपित इव कुमारो लक्ष्यते।
- २. नाथ अश्रुतपूर्वमेतद्वचनं तत्पुनः पुनर्मेता ।
- कथमयं स राजा उदयनो यस्याऽहं तातेन दत्ता तत् परप्रेषएादूषितं
   मे जीवितम् एतस्य दर्शनेन बहुमतं सञ्जातम् ।
- ४. तेन हि मे उपकर्गानि उपनय। सागरिका। मर्लु दारिके ! एतत् सर्वं सज्जम्। वासवदत्ता निरूप्यात्मगतं, ग्रहो प्रमादः, परिजनस्य यस्यंव दर्शनपथात् प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्यंव कथं हिन्दगोचरम् ग्रागता भवेत्। एवं तावत्। प्रकाशं। चेटि सागरिके कथं त्वमद्य पराधीने परिजने

तुमं अज पराही एों परिश्र एों मञ्जणसवे सारिश्रं मोत्त्या इहागदा ता ति हुं ज्जेव गच्छ इत्युपक्रमे सागरिका स्वगतं सारिश्रा दाव मए सुसङ्गदाए हत्य समिष्पदा पेक्खिद् च में कुतूहलं ता अलिक्खिआ पेक्खिस्सिमित्यनेन वासव-दत्ताया रत्नावलीवत्सराजयोर्दर्शनप्रतीकारात् सारिकायाः सुसङ्गतापं रोन अलिक्षतप्रेक्ष एोन च वत्सराजसमागमहेतो बीजस्योपादानात् समाधान-मिति । यथा च वे एगी संहारे । भीमः । भवतु पाञ्चाल राजननये श्रूयताम-चिरेएगैव कालेन ।

चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात-सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोघनस्य । स्त्यानाबनद्धघनशोणितशोणपाणि-रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीम: ॥

इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः कोधबीजस्य पुनरुपादानात् समाधानम् । 
ग्रथ विधानम् ।

विधानं सुखदुःखकृत् ॥२६॥
यथा मालतीमाधवे प्रथमेऽङ्के । माधवः ।
यान्त्या मुहुर्वेलितकन्धरमाननं तद्
प्रावृत्तवृत्तशतपत्रनिभं वहन्त्या ।
दिग्थोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मनाक्ष्या
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥
यद्विस्मयस्तिमितमस्तिमितान्यभावम्
भानन्दमन्दममृतप्लवनादिवाऽभूत् ।
तत्सिनिधौ तदधुना हृदयं मदीयम्
प्राङ्कारचुम्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥

इत्यनेन मालत्यवलोकनस्याऽनुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनैव माघवस्य मदनोत्सवे सारिकां मुक्तवेहागता, तस्मात्तत्रैव गच्छ, इत्युपक्रमे सागरिका स्वगतं सारिका तावन्मया सुसङ्गताया हस्ते समर्पिता प्रेक्षितुं च मे कुतूहलं तत् भ्रलक्षिता प्रेक्षिष्ये। मुखदु:खकारित्वाद् विधानमिति । यथा च वेणीसंहारे । द्रौपदी । भणाध पुणीवि तुम्मेम्हि अहं आअच्छिश्र समासासिदःबा । भीमः ।

नन् पाञ्चालराजतनये किमद्याऽप्यलीकादवासनया । भ्यः परिभवक्लान्तिलज्जाविधरिताननम् । ग्रनि:शेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम् ॥

इति सङ्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद् विधानमिति ।

ग्रथ परिभावना ।

## परिभावोद्भू तावेश

इति । यथा रत्नावत्याम् । सागरिका । दृष्टा सविस्मयम् । <sup>२</sup>कधं पञ्चक्को ज्जेव ग्रणङ्को यूयं पडिच्छेदिता ग्रहंपि इधट्टिद ज्जेव्व राां पूज-इस्सं । इत्यनेन वत्सराजस्य ग्रनङ्गरूपतया ग्रपह्नवादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वादद्भुतरसावेशः परिभावना । यथा च वेगी-संहारे । द्रौपदी । 3 किं दारिंग एसो पलग्रजलधरत्थणिदमंसलो खरो खरो समरदुन्द्रभी ताडीयदिति । इति लोकोत्तरसमरदुन्द्रभिध्वनेविस्मयरसावे-शाद् द्रौपद्याः परिभावना ।

ग्रथोद्धेदः ।

## उद्भेदो गूढमेदनम्।

इति । यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगृढस्य वैतालिक-वचसा ग्रस्तापास्तेत्यादिनोदयनस्येत्यन्तेन बीजानुगुण्येनैवोद्भेदनादुःद्भेदः। यथा च वेणीसंहारे । ग्रार्य किमिदानीमध्यवस्यति गुरुरित्युपऋमे । नेपथ्ये ।

> यत् सत्यव्रतभञ्जभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं यद् विस्मर्तुमपीहितं दामवता शान्तिं कुलस्येच्छता ।

- १. नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाभ्वासयितच्या ।
- २. कथं प्रत्यक्ष एवानङ्गः यूयं प्रतिच्छेदिता ग्रहमिप इह स्थितवैनं पूजियक्यामीति ।
- किमिवानीमेष प्रलयजलधरस्तिनतमांसलः क्षाणे क्षाणे समरदुन्दु-भिस्ताइयते ।

तद् द्यूतारिएसम्भृतं नृपसृताकेशाम्बराकर्षेणैः कोषज्योतिरिदं महत् कुरुवने यौधिष्ठिरं जृम्भते ॥ भीमः । सहपंम् । जृम्भतां सम्प्रत्यप्रतिहतमार्यस्य कोषस्योद्भेदनादुद्भेदः । ग्रथ करणम् ।

## करणं प्रकृतारम्भो

यथा रत्नावत्याम् । १एगो दे कुसुमाउह ता श्रमोहदंसर्गो मे भविम्सिंस ति दिट्ठं जं पेक्खिद्दव्वं ता जाव रण कोवि मं पेक्खइ ता गमिस्सं
इत्यतेनाऽनन्तराङ्कप्रकृतिर्निवन्तदर्शनारम्भरणात् कररणम् । यथा च वेर्गीसंहारे । तत् पाञ्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयायेति । सहदेवः ।
श्रायं गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमाचरितुमित्यनेनाऽनन्तराङ्कप्रस्त्यमानसङ्ग्रामारम्भरणात् करणमिति । सर्वत्र चेहोद्देशप्रतिनिर्देशवैषम्यं क्रियाक्रमस्याऽविवक्षितत्वादिति ।

ग्रथ भेदः।

## भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २७ ॥

इति । यथा वेणीसंहारे । <sup>क</sup>णाच मा क्खु जणसेणीपरिभवुद्दीविदकोवा श्रयावेक्खिदसरीरा परिकामिस्सघ जदो श्रप्पमत्तसञ्चरगोयाइं सुणीयन्ति रिजवलाई । भीमः । श्रयि सुक्षत्रिये ।

श्रन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासिवक्रान्तपत्तौ । स्फीतासृक्पानगोष्ठीरसदिशवशिवातूर्यनृत्यत्कबन्धे सङ्ग्रामैकार्यावान्तः पयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ इत्यनेन विषण्णायाः द्रौपद्याः कोघोत्साहबीजानुगुण्येनैव प्रोत्साहनाद् भेदः इति ।

नमस्ते कुसुमायुच तदमोघदर्शनो मे मिवन्यसीति, हृष्टं यत् प्रेक्षितन्यं तत् यावन्न कोऽपि मां प्रेक्षते तत् गमिन्यामीति ।

नाथ मा खलु याज्ञसेनोपिरमबोद्दीपितकोपा अनपेक्षितज्ञरीराः परिक् क्रमिष्यथ यतोऽप्रमत्तसञ्चरणीयानि श्रयन्ते रिपुबलानि ।

एतानि च द्वादशमुखाङ्गानि बीजारम्भद्योतकानि साक्षात् पारम्पर्येग वा वित्रेगानि । एतेषामुदक्षेपपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानामवस्य भावितेति ।

ग्रय साङ्गं प्रतिमुखसन्धिमाह । लक्ष्यासक्ष्यः ः ः ज्ञयोदशः ॥ २८ ॥

तस्य बीजस्य किञ्चिल् लक्ष्यः किञ्चिदलक्ष्य इवोद्भेदः प्रकाशनं तत् प्रितिमुखम् । यथा रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाङ्कोपक्षिप्तस्य मुसङ्कताविद्षकाभ्यां ज्ञायमानतथा
किञ्चिल् लक्ष्यस्यवासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तेन किञ्चदुन्नीयमानस्य
दृश्यादृश्यरूपल्पतयोद्भेदः प्रतिमुखसिन्धिरिति । वेग्गीसंहारेऽपि द्वितीयेऽङ्के
भीष्मादिवधेन किञ्चिल् लक्ष्यस्य कर्गाद्यवधाच् चाऽलक्ष्यस्य कोधबीजस्योद्भेदः ।

सङ्ग्रुत्यगणं सबान्धवं सहिमित्रं समुतं सहानुजम् । स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात् पाण्डुमुतः सुयोधनम् ।। इत्यादिभिः।

> दुःशासनस्य हृदयक्षनजाम्बुपाने दुर्योघनस्य च यथा गदयोरुभङ्गे । तेजस्विनां समरमूर्द्धीन पाण्डवानां जेया जयदृथवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ।।

इत्येवमादिभिश्चोद्भेदः प्रतिमुखसन्धिरित । ग्रस्य च पूर्वाङ्कोपक्षिप्त-बिन्दुरूपबीजप्रयत्नार्थानुगतानि त्रयोदशाऽङ्गानि भवन्ति ।

तान्याह।

विलासः ......पर्युपासनम् ॥२६॥ वज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि । यथोद्देशं लक्षरणमाह । रत्यर्थेहा .....शमः ॥३०॥ परिहासवचो ......निरोधनम् ॥३१॥

## पर्यु पास्तिरनुनयः \*\*\*\*\* इष्वते ॥३२॥

रत्यर्थेहेति । यथा रत्नावत्याम् । सागरिका । <sup>१</sup>हिम्रम्न पसीद पसीद कि इमिग्गा ग्राम्नासमेत्तफलेगा दुल्लहजणप्पत्यगागुबन्धेगोत्यु पक्षमे तहावि भालेखगदं तं जगां कदुम्र जघा समीहिदं करिस्सं । तहावि तस्स गात्वि भगो दंसगोवाजित्त इत्येतैर्वत्सराजसमागमर्रात चित्रादिजन्यामप्युद्दिश्य सागरिकायाश्वेष्टाप्रयत्नोऽनुरागबीजानुगतो विलास इति ।

श्रथ परिसर्पः । दृष्टेति । यथा वेग्गीसंहारे । कञ्चुकी । योऽयमुञ्चतेषु बलवत्सु अथवा किं बलवत्सु वासुदेवसहायेषु श्ररिपु श्रद्धाऽप्यन्तःपुरसुक्ष-मनुभवति । इदमपरमयथायथं स्वामिनः ।

> स्नाशस्त्रप्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने-स्तापायाऽस्य न पाण्डुसुनुभिरयं भीष्मः शरैः शायितः । प्रौढानेकषनुर्थरारिविजयश्चान्तस्य चैकाकिनो बालस्याऽयमरातिलूनधनुषः प्रीतोऽभिमन्योर्वधात् ॥

इत्येनेन भीष्मादिवधे दृष्टस्याऽभिमन्युवधान् नष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसहायानां सङ्ग्रामलक्षराविन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुिकमुखेन वीजानुसपंगां परिसपं इति । यथा च रत्नावत्यां सारिकावचनचित्रदर्शनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य दृष्टनष्टस्य क्वाऽनीक्वाऽसावित्यादिना वत्सराजेनाऽनुसर्गात् परिसपं इति ।

श्रथ विधूतम् । विधूतिमिति । यथा रत्नावल्याम् । सागरिका । देसिह श्रहिअं मे संतावो वाधेदि । सुसङ्गता । दीधिकातो निलनीदलानि मृग्गालिकाश्चानीयाऽस्या श्रङ्के ददाति । सागरिका । तानि क्षिपन्ती । वैसिह श्रवगोहि एदाइं कि श्रग्नारगो श्रतागां श्रायासेसि गां भणामि ।

- १. हृदय प्रसीद प्रसीद किमनेन ब्रायासमात्रफलेन दुर्लभजनप्रार्थनानु-बन्धेन । तथापि आलेखगतं तं जन कृत्वा यथा समीहितं करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति ।
- २. सिख ग्रधिकं मे सन्तापो बाधते ।
- ३. सिख अपनयैतानि कथमकारएामात्मानमायासयित, नतु मर्गामि ।

¹दुल्लहज्णागुराभ्रो लज्जा गर्रुई परव्वसो श्रष्पा। पिग्रसिह विसमं पेम्मं मरणं सेरणं ग्वर एक्कं।। इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन झीतोपचारिवधूननाद् विधूतम्। यथा च वेणीसंहारे भानुमत्या दुःस्वप्नदर्शनेन दुर्योधनस्याऽनिष्टशङ्कया पाण्डवविजय-शङ्क्रया वा रतेविधननमिति।

श्रथ शमः । तच्छम इति । तस्या श्ररतेरुपशमः शमः । यथा रत्ना-वल्याम् । राजा । वयस्याऽनया लिखितोऽहमिति यत् सत्यमात्मन्यपि मे बहमानस्तत् कथं न पश्यामीति प्रक्रमे । सागरिका । श्रात्मगतम् । विश्वश्रस्र समस्सस मगोरहो वि दे एतिश्रं भूमि गा गदो इति किचिदरत्यु-पशमात् शम इति ।

ग्रंथ नमं। परिहासवच इति। यथा रत्नावत्याम्। सुसंगता।

त्रेसिह जस्स कए तुमं श्राग्रदा सो श्रग्नं पुरदो चिट्ठदि। सागरिका।
सासूयम् सुसङ्गदे कस्स कए श्रहं श्राग्रदा। सुसङ्गता। ग्रद्द ग्रप्पसिङ्कदे एां
चित्तफलग्रस्सता गेण्ह एदमित्यनेन बीजान्वितं परिहासवचनं नमं।
यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनः। चेटीहस्तादर्घपात्रमादाय देव्याः समपंयति।
पुनर्भानुमती श्रषं दत्वा। ४हला उवर्णेहि मे कसुमाइं जाव श्रवराणं पि
देवाणं सवरिश्रं णिवत्तेम हस्तौ प्रसारयति। दुर्योधनः। पुष्पाण्युपनयति।
भानुमत्यास्तत्स्पर्शंजातकम्पाया हस्तात् पुष्पाणि पतन्तीत्यनेन नमंणा
दःस्वप्नदर्शंनोपशमार्थ देवतापूजाविष्नकारिणा वीजोद्घाटनान् परिहास्य

- दुर्ल्सभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा ।
   प्रियसिख विषमं प्रेम मरएां शरणं केवलमेकम् ।
- २. हृदय समाश्विसिह, मनोरयोऽपि ते एतावतीं भूमिं न गत इति ।
- ३. सिख यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतिस्तिष्ठित । सागरिका सासूयं सुसङ्गते कस्य कृतेऽहमागता ? ग्रिय ग्रात्मशिङ्कते ननु चित्रफलकस्य तद्गृहार्गतिदिति ।
- ४. हला उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषामिप देवानां सपर्या निवर्त-यामि ।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

प्रतिमुखाङ्गत्वं युक्तमिति ।

भव नमंद्युतिः । वृतिरिति । यथा रत्नावल्याम् । सुसंगता । १सिह अदिगिट्ठुरा दागि सि तुमं जा एवं पि भट्टिगा हत्थावलंविदा कोवं ए मुञ्चिस । सागरिका । सभ्रभङ्गभीषद्विहस्य । सुसङ्गदे दागि पि ए। विर-मसीत्यनेनाऽनुरागबीजोद्घाटनान्येन घृतिनंमंजाद्युतिरिति दिशितमिति ।

श्रथ प्रगयणम् । उत्तरेति । यथा रत्नावल्याम् । विद्वषकः । रभो वश्रम् ति द्विश्रा वड्ढसे । राजा । सकौतुकम् । वयस्य किमेतत् । विद्वषकः । अभो एदं कखु तं जं मए भणिदं तुमं एव्व भालिहिदो को अस्पो कुसुमाउहव्ववदेसेण णिणृहवीश्रदीत्यादिना ।

> परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात् किं शोषमायासि मृगालहार ! । न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्राऽवकाशो भवतः किमु स्यात् ॥

इत्यनेन राजविद्षकसागिरकासुसङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुराग-बीजोद्घाटनात् प्रगयणिमिति ।

भ्रथ निरोधः । हितरोध इति । यथा रत्नावत्याम् । राजा थिङ्मूलं । प्राप्ता कथमपि दैवात् कण्ठमनीतैव सा प्रकटरागा । रत्नावलीव कान्ता मम हस्ताद् भ्रंशिता भवता ॥ इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन

श्रथ पर्युपासनम् । पर्युपास्तिरिति । यथा रत्नावल्याम् राजा ।

- १. सिंह अतिनिष्ठुरासीदानीं त्वं या एवमिप मर्त्रा हस्तावलिम्बता कोपं न मुङ्चित । सागरिका । सभ्रू भङ्गमीषि हिहस्य मुसङ्गते इदानी-मिप न विरमित ।
- २. भो वयस्य दिष्ट्या वर्धसे ।

विदूषकवचसा निरोधान् निरोधनमिति।

 भो एतत् खलु तत् यन्मया भिएतं त्वमेव द्यालिखितः। कोऽन्यः कुसुमायुघव्यवदेशेन निह्नू यते । प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदम्युपगमः। न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि मृषा किमेतस्मिन् वक्तुं क्षममिति न वेदि प्रियतमे॥

इत्यनेन चित्रगतयोनियकयोर्दर्शनात् कुपिताया वासवदत्ताया श्रनुनयनं नायक-कोरनुरागोद्घाटान्वयेन पर्युं पासनमिति ।

ग्रथ पुष्पम् । पुष्पमिति । यथा रत्नावत्याम् । राजा । सागरिकां हस्ते गृहीत्वा स्पर्शं नाटयति । विदूषकः । भो एसा ग्रपुव्वा सिरी तए समासादिदा । राजा । वयस्य ! सत्यम् ।

श्रीरेषा पाग्गिरप्यस्याः पारिजातस्य पत्लवः । कुतोऽन्यया स्रवत्येष स्वेदच्छदामृतद्रवः ।।

इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यदर्शनादिना सविशेषानुरागोद्घाटनात् पृष्पम् ।

श्रथोपन्यासः । उपन्यास इति । यथा रत्नावल्याम् । सुसंगता । भट्टा श्रलं सङ्काए मएवि भट्टिणो पसाएण कीलिदं एव्य ता किं कणाभरणकेण भदोवि मे गरुश्रो पसाधो जं कीस तए श्रहं एत्य श्रालिहिग्र ति कुविश्रा मे पिश्रसही साग्ररिश्रा ता पसादीश्रदु इत्यनेन सुसंगतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च त्विमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन बीजोद्भेदा-दुपन्यास इति ।

श्रथ वज्रम् । वज्रिनिति । यथा रत्नावःयाम् । वासवदत्ता । फलकं निर्दिश्य । <sup>3</sup>ग्रज्जउत्त एसावि जा तुह समीवे एदं किं वसन्तग्रस्स विणाणं ।

- १. भो एषा ग्रपूर्वा श्रीः त्वया समासादिना ।
- २. मर्तरलं बङ्कया मयापि भत्तंः प्रसादेन क्रीडितमेव तत् कि कर्णाभर-णेन । ग्रसाविप मे गुरुः प्रसादः यत् कथं त्वयाहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत् प्रसादताम् ।
- म्रार्थ्युत्र एवापि या तव समीपे । एतत् कि वसन्तकस्य विज्ञानम् ।
   म्रार्थपुत्र ममापि एतत् चित्रकमं पश्यन्त्याः शीषंवेदना समुत्पन्ता ।

पुनः श्रज्जउत्त ममावि एदं चित्तकम्प पेक्खन्तीए सीसवेश्रणासमुप्पण्णा इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्भेदनात् प्रत्यक्षनिष्ठुरा-भिषानं वज्रमिति ।

भ्रथ वर्णसंहारः । चातुर्वर्णेति । यथा वीरचरिते तृतीयोऽङ्के । परिषिदयमृषीरणामेष वृद्धो युधाजित् सह नृपितरमात्यैर्लोमपादश्च वृद्धः । भ्रयमिवरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुरारणः प्रभुरिष जनकानामद्वहो याचकस्ते ॥

इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सङ्गतानां वर्णानां वचसा रामविजया-वंशिनः परशुरामदुर्णंयस्याऽद्रोहयाञ्चाहारेणोद्भेदनाद् वर्णंसंहार इति ।

एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाङ्गानि मुखसन्ध्युपिक्षप्त विन्दुलक्षणा-बान्तरबीजमहाबीजप्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसर्पप्रशमवज्रोपन्यासपुष्पाणां प्राधान्यम् । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग इति ।

भ्रथ गर्भसन्धिमाह । गर्भस्तुः प्राप्तिसम्भवः ।।३३॥

प्रतिमुखसन्धौ लक्ष्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्भिन्नस्य बीजस्य सिवशेषोद्भेदपूर्वकः सान्तरायो लाभः पुनिवच्छेदः पुनः प्राप्तः पुनिवच्छेदः पुनस्य तस्यैवाऽन्वेपणं वारंवारं सोऽनिर्धारितंकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गर्भसन्धिरिति । तत्र चौत्निर्धाकत्वेन प्राप्तायाः पताकायाः भ्रतियमं दर्शयति । पताका स्यान् नवेत्यनेन । प्राप्तिसम्भवस्तु स्यादेवेति दयशंति । स्यादिति । यथा रत्नावत्यां तृर्तःथेऽङ्के वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणा-पायेन तद्वेपपरिग्रहत्तागरिकाभिसरणोपायेन च विद्वषक्ववसा सागरिका-प्राप्त्याशा प्रथमं पुनर्वास्ववत्त्त्याविच्छेदः पुनः प्राप्तः पुनिवच्छेदः पुनरपा-विवारणोपायान्वेषणं नाऽस्ति देवीप्रसादनं मुक्त्वाऽन्य उपाय इत्यनेन दर्शितमिति । स च द्वादशाङ्को भवति ।

तान्युद्दिशति ।

धभुताहरएां .....तथा ॥३४॥ उद्देगसम्भ्रमाक्षेपा लक्षरां च प्रशीयते ।

इति । यथोट्टेशं लक्षरामाह ।

## ग्रभूताहरएां छदा

इति । यथा रत्नावल्याम् । <sup>१</sup>साधु रे ग्रमच्च वसन्तम्र साधु । म्रदि-सइदो तए ग्रमच्यो जोगन्धराग्रसो इमाए सन्धिवग्गहिबन्ताए इत्यादिना प्रवेशकेन गृहीतवासवदत्तावेषायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणां छद्य विदूषकसुसङ्गताक्लृमकाञ्चनमालानुवादद्वारेरगः दिशतिमित्यभूताहररगम् । श्रथ मार्ग: ।

## मार्गस्तत्त्वार्थकीर्तनम् ॥३५॥

इति । यथा रत्नावल्याम् । विदूषकः । <sup>२</sup>दिट्ठिश्चा वड्ढिस समीहिद ब्भधिकाए कज्जसिद्धीए। राजा। वयस्य कुशलं प्रियायाः। विदूषकः। <sup>3</sup> ग्रइरेगा सम्रं ज्जेव्य पेक्लिय जागिहिसि । राजा । दर्शनमपि भविष्यति । विद्रपक:। सगर्वम्। भैकीस गा भविस्सदि जस्स दे उहसिदविहण्फ-दिबुद्धिवहवो ग्रहं ग्रमच्छो । राजा । तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि । विदूषक: । कर्णे कथयत्येविमत्यनेन यथा विदूषकेगा सागरिकासमागमः मुचित: तथैव निश्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वार्थकथनान् मार्ग इति ।

ग्रथ रूपम्।

## रूपं वितर्कवद् वाक्यं

इति । यथा रत्नावल्याम् । राजा श्रहो किमिप कामिजनस्य स्वगिहिणी-समागमपरिभाविनोऽभिनवं जनं प्रति पक्षपातः । तथाहि ।

- १. साधु रे भ्रनात्य वसन्तक! साधु। श्रतिशयितस्त्वयामात्यो यौगन्घरायगोऽनया सन्धिवग्रहचिन्तया।
- २. दिष्टचा वर्षसे समीहिताम्यधिकया कार्यसिद्धचा ।
- ३. श्रविरेण स्वयमेव प्रेष्ट्य जास्यमि ।
- ४. कथं न भविष्यति यस्य ते उपहसितवृहस्पतिबुद्धिविभवोऽहममात्य:।

प्रसायविश्वदां दृष्टि वक्त्रे ददाति न शिङ्कृता घटयति घनं कण्ठाक्लेषे रसान न पयोधरौ । बदित बहुशो गच्छामीति प्रयत्नधृताऽप्यहो रमयतिनरां सङ्कृतस्था तथापि हि कामिनी ॥

कथं चिरयति वसन्तकः । किन्तु खलु विदितः स्यादयं वृत्तान्तो देव्या इत्यनेन रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनैव देवीशङ्कायाश्च वितर्काद् रूपमिति । स्रथोदाहरणम् ।

## सोत्कर्व स्यादुदाहृतिः।

इति । यथा रत्नावल्याम् । विदूषकः । सहर्षम् । ही ही भो कोसंवीरज्जलाहेणावि ए। तादिसो वश्रस्सस्स परितोसो ग्रासि यादिसो मम सन्नासादो पिश्रवश्रणां सुणिष्र भविस्सदि ति तक्केमीत्यनेन रत्नावली-प्राप्तिवार्ताऽपि कोशाम्बीराज्यलाभादितिरिच्यत इत्युत्कर्षाभिदानादुदाह्वृति-रिति ।

भ्रथ कम: ।

#### क्रमः सञ्चित्यमानाप्तिः

इति । यथा रत्नावल्याम् । राजा । उपनतिप्रयासमागमोत्सवस्याऽपि मे किमिदमत्यथंमुत्ताम्यति चेतः । अथवा ।

तीवः स्मरसन्तापो न तथाऽऽदौ बाधते यथाऽऽसन्ते ।

तपित प्रावृषि मृतरामभ्यर्णंजलागमो दिवसः ॥

इति विदूषकः । आकर्ण्य । भोदि सागरिए एसो पिश्रवग्रस्सो तुमं ज्जेब
उद्दिसिग्र उनकण्ठाणिब्भरं मन्तेदि ता निवेदेमि मे तुहागमण्मित्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागममिनषत एव आन्तसागरिकाप्राप्तिरिति क्रमः ।

ग्रथ क्रमान्तरं मतभेदेन ।

- मो कौशाम्बीराज्यलामेनापि न ताहशो वयस्यस्य पितोष ग्रासी-द्याहशो मम सकाशात् प्रियवचनं श्रुत्वा भविष्यतीति तर्कयामि ।
- भवति सागरिके एष प्रियवयस्यः त्वामेवोद्दिश्य उत्कण्ठानिर्भरं मन्त्र-यति तन्तिवेदयामितस्मै तवागमनस् ।

#### भावज्ञानमबाऽपरे ॥३६॥

इति । यथा रत्नावत्याम् । राजा । उपमृत्य । प्रिये सागरिके ॥ शीतांशुर्मुं समुत्पले तत्र दृशौ पद्मानुकारौ करौ रम्भागर्भानभं तवोष्त्युगलं बाहू मृग्हालीपमौ । इत्याह्मादकराखिलाङ्कि रभसान् निःशङ्कमालिङ्गच माम् । ग्रङ्कानि त्वमनङ्कतापविधुराष्येद्योहि नर्वापय ॥

इत्यादिना इह तदप्यस्त्येव बिम्बाधर इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराज-भावस्य ज्ञातत्वात् कमान्तरमिति ।

ग्रय सङ्ग्रहः ।

सङ्ग्रहः सामदानोक्तिर्

इति । यथा रत्नावत्याम् । नावु वयस्य साधु इदं ते पारितोषिकं कटकं ददामीत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिसाः सङ्ग्रहात् सङ्ग्रह् इति ।

त्रधाऽनुमानम् ।

## भ्रम्पृहो लिङ्गतोऽनुमा ।

यथा रत्नावन्याम् । राजा । धिङ् मूर्खः ! त्वत्कृतः एवाऽयमापित-लोऽसमाकमनर्थः । कुतः ।

समारूढ़ा प्रीतिः प्ररायबहुमानात् प्रतिदिनं व्यलीकं वीक्येदं कृतमकृतपूर्व खलु मया । प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फूटमसहनाजीवितमसी प्रकृष्टस्य प्रेम्णः स्खलितमविषद्यां हि भवति ॥

बिदूषकः । भो<sup>क</sup> वश्रस्स वासवदत्ता कि करइस्सदि त्ति ए। जाएगामि । सागरिश्रा उए। दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमीत्यत्र प्रकृष्टप्रेमस्ख्र**सने**न सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरएगाभ्यूहनमनुमानमिति ।

#### भ्रयाऽधिवलम्।

मो वयस्य वासवदत्ता कि करिष्यतीति न ज्ञानामि । सागरिका पुनर्युक्करं जीविष्यतीति सर्वयामि ।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

#### ग्रधिबलमन्त्रिसन्धिः

इति । यथा रत्नबल्याम् । काञ्चनभाना । भेटिशा इस्रं सा चित्त-सालिश्रा ता वसन्तग्रस्स सर्गः करेमि छोटिकां ददाति इत्यादिना वासवदत्ताकाञ्चनमानाभ्यां सागरिकासुमङ्गतावेषाभ्यां राजविदूषकयो-रिभसन्धीयमानत्वादिधवलमिति ।

श्रथ तोटकम्।

#### संरब्धं तोटकं वचः ॥३७॥

इति । यथा रत्नावत्थाम् । वासवः ता । उपपृत्यः रयाज्ञउत जुत्त-मिणां सिरसिमिणां । पुन सरोषम् । अञ्जवत उट्टोहि कि अञ्जवि भ्राहिजाईए सेवादुः स्वमणुभवीयदि कञ्चणमाले एदेण ज्ञेव पासेण बन्धित्र भ्राणीहि एणां दुटुवम्हणम् । एदं पि दुटुकण्यं भ्रग्गदो करेहि इत्यनेन वासवदत्ता संरब्धवचसा सागरिका समागमान्तरायभूतेनाऽनियत-प्राप्तिकारणं तोटकमुक्तम् । तथा च वेणीसंहारे ।

प्रयत्नपरिवोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम् ।

इत्यादिना ।

यृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधैः । इत्यन्तेनाऽन्योन्यं कर्गाद्वत्याम्नोः संग्ब्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डब-विजयप्राप्त्याशान्वितं तोटकमिति। ग्रन्थान्तरे तु ।

तोटकस्याज्यथाभावं ब्रुवतेऽधिवलं बुधाः । सन्ना रत्नावल्याम् । राजा । देवि एकमपि प्रत्यक्षदृष्टव्यलीकः कि विज्ञापयामि ।

१. हे मर्लुदःरिके इयं चित्रशासका तत् वसन्तकस्य संज्ञां करोमि ।

२. द्यार्येवुत्र युक्तमिदं सहगमिदम् ।

इ. द्यार्यपुत्रोत्तिष्ठ किमद्यापि ग्राभिजात्याः सेवादुःसमनुसूयते ।
 काञ्चनमाले एतेनैय पाशेन बङ्ग्वानयैनं दुष्टवाह्यणम् । एतामपि
 हुष्टकन्यकामप्रतः कुष्ठ ।

त्राताम्रतामपनयामि विलक्ष एव लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि ! मूर्घ्नां । कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुविम्वे हतुँ क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात् ।। संरब्धवचनं यत् तु तोटकं तद्दाहृतम् ।

यथा रत्नावत्याम् । राजा । प्रिये वासवदने ! प्रमीद प्रसीद । वासव-दत्ता । श्रयूणि धारवन्ति । श्रिक्जिउत्ते ! मा एवं भण श्रय्साख्कृन्ताइं खु एदाई श्रव्याद ति । यथा च वेणीसंहारे । राजा । श्रये सुन्दरक ! कच्चित् कुशलमङ्गराजस्य । पुरुषः । कुसलं २ सरीरमेत्तकेएा । राजा । कि तम्य किरीटिना हता धौरेयाः । क्षतः सार्यथः । भग्नो वा रथः । पुरुषः । उदेव ! ण भग्गो रहो भग्गो से मणोरहो । राजा । ससम्भ्रमम् ।

अथोद्वेगः ।

उद्वेगोऽरिकृता भीतिः

यथा रत्नावल्याम् । सागरिका । ग्रात्मगतम् । ४कह ग्रिकदपुणेहि श्रत्तराो इच्छाए मरिउं पि ए पारीग्रदि । इत्यनेन वासवदत्तातः
सागरिकाया भयभित्युद्देगः । यो हि यस्याऽपकारी स तस्याऽरिः । यथा च
वेणीसंहारे । सूतः । श्रुत्वा सभयम् । कथमासन्न एवाऽसौ कौरवराजपुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिरनुपलब्धसञ्ज्ञश्च महाराजः । भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम् । कदाचिदयमनार्यो दुःशासन इवाऽस्मिन्नप्यनार्यमाचरिष्यतीति श्ररिकृता भीतिरुद्देगः ।

अथ सम्भ्रमः।

## शङ्कात्रासौ च सम्भ्रम: ।

- १. श्राय्यंपुत्र ! मैवं भए श्रन्यसंक्रान्तानि बलु एतान्यक्षराएगेति ।
- २. कुशलं शरीरमावकेण।
- ३. देव न मग्तो रथः, भग्नोऽस्य मनोरयः।
- ४. कथमकृतपुर्व्यरात्मन इच्छदा मर्तुमिप न शक्यते।

यथा रत्नावत्याम् । विदूषकः । पश्यन् । का उरा एसा । ससम्भ्रमम् । कयं देवी वासवदत्ता भ्रताणं वावादेदि । राजा । ससम्भ्रममुपसर्पन् । क्वाऽसौ क्वासावित्यनेन वासवदत्ता भ्रद्धिगृहीतायाः सागरिकाया मरणशङ्कृया सम्भ्रम् इति । यथा च वेणीसंहारे । नेपथ्ये कलकलः । भ्रश्वत्यामा । ससम्भ्रमम् । मातुल ! मातुल ! कष्टम् एष भ्रातुः प्रतिज्ञाभञ्जभीरः किरीटी समं शरवर्षेद्यीधनराध्यावभिद्रवति । सर्वथा पीतं शोरिएतं दुःशासनस्य भीमेनेत्याशङ्का । तथा प्रविश्य सम्भ्रान्तः सप्रहारः सूनः । त्रायतां त्रायतां कुमार इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्रासशङ्काभ्यां दुःशासनद्रोग्।ब्रथसूचकाभ्यां पाण्डवनिवयप्राष्ट्याशान्वतः सम्भ्रम इति ।

श्रथाऽऽक्षेप: ।

### गर्भबीजसमुद्भे दादाक्षेपः परिकीतितः ॥३८॥

यथा रत्नावल्याम् । राजा । वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नाऽन्यमश्रो-पायं पश्यामि । पुनः कमान्तरे सर्वथा देवीप्रसादनं प्रति निष्प्रत्याशीभूताः स्मः । पुनस्तन् किमिह स्थितेन देवीमेव गत्वा प्रसादयामीत्यनेन देवी-प्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भबीजोद्भे दादाक्षेपः । यथा च वेग्गीसंहारे । मुन्दरकः । श्रवहवा किमेत्य देव्वं उग्रालहामि तस्स वस्नु एदं गि्डमेच्छिदविदुरवग्रग्गवीग्रन्स परिभूदिपदामहहिदोवदेसङ्कु रस्स सउगिष्पोच्छाहगारूढमूलस्स कूडिवससाहिग्गो पञ्चालीकेसग्गहग्रकुसुमस्स्र फलं परिणमेदि । इत्यनेन वीजमेव फलोनमुखतयाऽऽक्षित्यत इत्यप्याक्षेपः ।

एतानि द्वादश गर्भा द्वानि प्राप्त्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनीयान्येषां च मध्ये स्रभूताहरण्मार्गतोटकाधिवलाक्षेपाणां प्राधान्यम् । इतरेषां यथासम्भवं प्रयोग इति साङ्गो गर्भसन्धिरुवतः ।

ग्रथाऽवमर्शः ।

१. का पुनरेषा । कथं देवी वासवदत्तात्मनं व्यापादयति ।

२. म्रथवा किमत्र दैवमुपालभामि तस्य खल्वेतत् निर्भोत्सतिबदुरवचन-बीजस्य परिभूतिपतामहिंहतोपदेशाङ्क्षुरस्य शकुनिप्रोत्साहमारूढ-मूलस्य कृटविषशास्त्रिनो पाञ्चालीकेशम्रहणकुसुमस्य फलंपरिरणमित ।

कोचेनाऽवमृद्दोव् ः सोऽवमर्कोऽङ्गसंप्रहः ॥३६॥

ग्रवमशंतमयमशंः पर्यालोचनम् । तच्च कोधेन वा व्यसनाद् वा विलोभनेन वा भवितव्यमनेनाऽर्थेनेत्यवधारितैकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा-गर्भसन्ध्युद्भिन्नकीजार्थसम्बन्धो विभशोऽवमर्शः । यथा रत्नावत्या चतुर्थेऽच्छे । ग्राग्नविद्ववपर्यन्तो वासवदत्ताप्रसक्त्या निरुपामरत्नावली-प्राप्त्यवसायात्मा विभशों दर्शितः । यथा च वेणीसंहारे । दुर्योघन-रुधिराक्तभीमसेनागमपर्यन्तः ।

तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निर्वृते कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शत्येऽपि याते दिवम् । भीमेन प्रियसाहसेन रभसादत्यावशेषे जये सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥

इत्यत्र स्वल्पावशेषे जय इत्यादिभिविजयप्रत्यथिसमस्तभीष्मादिमहारथ-बंघादवधारितैकान्तविजयावमशंनादवमर्शनं दक्षितिमत्यवमर्शसन्धिः।

तस्याऽङ्गसंग्रहमाह ।

342

तत्रा० .... त्रयोदश ॥४०॥

यथोद्देशं लक्षरामाह।

दोषप्रस्याऽपवादः स्यात्

यथा रत्नावल्याम् । सुसंगता । भा खु तवस्तिरा भट्टिगीए उज्जर्डांग गोग्नदित्ति पवादं करिश उवत्थिदे श्रहरत्ते गा श्रागीश्रदि किंहिप गीदेत्ति । विदूषकः । सोद्वेगम् ! भन्नदिणिग्धिरां क्खु कवं देवीए । पुनः । भो वग्रस्स मा खु श्रग्गधा सम्भावेहि । सा खु देवीए उज्जरणीए पेसिदा । श्रदो श्रप्पिश्रं ति कहिदं । राजा । श्रहो निरनुरोधा

- सा खलु तपस्विनी भट्टारिकया उज्जीवनी नीयत इति प्रवादं कृत्वा उपस्थितेऽद्धंरात्रे नानीयते कुत्रापि नीतेति ।
- श्रितिनिर्धृ गं सलु कथं देव्या । भो वयस्य मा सलु ग्रन्यथा
  सम्भावय । सा सलु देव्या उज्जयिन्यां प्रेषिता । श्रतोऽप्रियमिति
  कथितम् ।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

मिय देवीत्पनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवादः । यथा च वेशीसंहारे ।
गुधिष्ठिरः । पाञ्चालक किच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः कौरवापसदस्य
पदवी । पाञ्चालकः । न केवलं पदवी स एव दुरात्मा देवीकेशपाशस्पर्शपातक-प्रधान-हेतुरुपलब्ध इति दुर्योधनस्य दौषप्रख्यापनादपवाद इति ।

ग्रथ सम्फेटः ।

## सम्केटो शेषभाषराम् ।

इति । यथा वेग्गीसंहारे । भो कौरवराज क्रुतं बन्धुनाशदर्शनमन्युना भैवं विवादं कृथाः । पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाहमसहाय इति ।

> पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुबोधं सुयोधन । दंशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेऽस्तु रखोत्सवः ॥

इत्यं श्रुत्वाऽसूयात्मिकां विक्षिप्य कुमारयोदिष्टिमुक्तवान् धार्तराष्ट्रः ।

कर्णादुःशासनबधात् तुल्यावेव युवां मम । मित्रयोऽपि त्रियो योद्धं स्वमेव नियसाहसः ॥

इत्युत्स्थाय च परस्परकोषाधिक्षेपपरुषवाक्कलहप्रस्तावित-घोरसङ्ग्रामा-बित्यनेन भीष्मदुर्योघनयोरन्योन्यरोषसम्भाषगाद् विजयबीजान्ववेन सम्कट इति ।

ग्रथ विद्रव:।

## विद्रवो बधबन्वादिर्

यथा छलितरामे।

येनाऽऽवृत्य मुखानि सामपठतामत्यन्तभायासितं बाल्ये येन हृताक्षसूत्रवलयप्रत्यपंगैः कीडितम् । युष्माकं हृदयं स एष विशिखंरापूरितांसस्यलो मूच्छीघोरतमःप्रवेशविवशो बच्चा लवो नीयने ॥

यथा च रत्नावल्याम्।

हर्म्यागां हेमप्रञ्ज्ञश्चियमिव शिवरैरिन्निषामादधानः सान्द्रोद्यानद्रुमाग्रन्थपनिष्कृतितात्यन्ततीवाभितापः। कुर्वन् कीड़ामहीध्रं सजलजलघरस्यामलं धूमपार्तर् एष प्लोषार्तयोपिज्जन इह सहसैवोत्यितोऽन्तःपुरेऽग्निः ॥ इत्यादि । पुनर्वासवदत्ता । <sup>9</sup>ग्रज्जडत्त ख वस्तृ ग्रहं ग्रत्तग्गे कारगादा भगामि । एसा मए गिग्धिगहिद्यग्राए सञ्जदा सागन्शि विवज्जिद इत्यनेन सागरिकावधबन्धाग्निभिविद्रव इति ।

ग्रथ दृद्धः।

द्रवो गुरुतिरस्कृतिः ॥४१॥

इति । यथोत्तररामचरिते ।

वृद्धास्तेन विचारशीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते मुन्दस्त्रीदमनेऽप्यसण्डयशसो लोके महान्तो हि ते। यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन् खरायोधने यद् वा कौशलिमन्द्रस्नुदमने तत्राऽप्यभिज्ञो जनः॥

इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रव:। यथा च वेग्गीसंहारे। युधिष्ठिर:। भगवन् कृष्णाग्रज सुभद्राभ्रातः!

ज्ञातिप्रीतिर्मनिस न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो कृदं सन्यं तदिप गणितं नाऽनुजस्यार्जुनेन । तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः कोऽय पंथा यदिस विगुणो मन्दभाग्ये सयीत्थम्।

इत्यादिना बलभद्र गुरुं युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः ।

ग्रथ शक्ति:।

विरोधशमनं शक्तिस्

इति । यथा रत्नावस्याम् । राजा ।

सव्याजैः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुवृत्त्याऽधिकं वैलक्ष्येण परेगा पादपतर्नैर्वाक्यैः सखीनां मुहुः।

मार्यपुत्र न खलु ग्रहमात्मनः कारणाद् प्रणामि । एषा भया निर्घृ ण-हृदयया संयता सागरिका विषद्यते ।

प्रत्यापत्तिमुपागता न हि तथा देवो रुदन्त्या यथा
प्रक्षाल्येव तथैव वाष्पसिललैः कोपोऽपनीतः स्वयम् ॥
इत्यनेन सागरिकालाभिवरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनात् शिक्तः ।
यथा चोत्तररामचरिते । लवः प्राह ।

विरोधो विश्वान्तः प्रसरित रसो निर्वृतिधनम् तदौद्धत्यं क्वाऽपि व्रजति विनयः प्रह्मयति माम् । भटित्यस्मिन् दृष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा महार्घस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ।।

यथ द्यतिः।

## तजंनोद्वेजने द्युतिः।

यथा वेणीसंहारे । एतच्च वचनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सकलिनिकुञ्ज-पूरिताक्षातिरिक्तमुद्भान्तसिललचरक्षतसङ्कुलं वासोदवृत्तनक्रग्राहमा-लोडच सरः सिललं भैरवं च गर्जित्वा कुमारवृकोदरेगाऽभिहितम् ।

जन्मेन्दोरमले कुले व्ययदिशस्यद्याऽपि थत्से गदां मां दुःशासनकोष्णाशोस्यितसुराक्षीवं रिपुं भाषसे । दर्पान्धो मधुकैटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे मत्त्रासान् नृपशो विहाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ।।

इत्यादिना त्यक्तोत्थितः सरभसमित्यनेन दुर्वचनजलावलोडनाभ्यां दुर्योधन-तर्जनोद्वेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्यापनहेतुभ्यां भीमस्य चुतिस्कता ।

ग्रथ प्रसंगः।

## गुरुकीर्तनं प्रसङ्गञ्

इति । यथा रत्नावल्याम् । देव याऽसौ सिंहलेश्वरेगा स्वदुहिता रत्नावली नामाऽऽयुष्मती वासवदत्तां दग्धामुपश्चत्य देवाय पूर्वप्रार्थिता सती प्रति-दत्तेत्प्रतेन रत्नावल्या लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसंगाद् गुरुकीर्तनेन प्रमंगः । तथा मृच्छकटिकायाम् । चाण्डालकः । १एस सागलदत्तस्स सुग्रो

१. एष सागरदत्तस्य सुत ब्रार्य्यविनयदत्तस्य नप्ता चारुदत्तो व्यापा-

भ्यञ्जविग्रहत्तस्य णत् चालुदत्तो वार्वाददु वञ्भद्वागां ग्णीधदि । एदेग्ण किल गरिम्बा वसंन्तसेगा सुवगालोभेण वार्वाददत्ति । वारुदत्तः ।

> मस्त्रतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यत् सदिसं निविज्ञनैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्ताद । मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापैस् तदसदृशमनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम् ॥

इत्यनेन चारुदसम्बधाभ्युदयानुकूलं प्रसंगाद् गुरुवृत्तकीर्तनमितिप्रसंगः । अव छलनम् ।

#### हलनं चाऽवमाननम् ॥४२॥

यथा रत्नावत्याम् । राजा । बहो निरनुरोधा मिय देवीत्यनेन वासव-दश्चया इष्टासम्पादनाद् बत्सराजस्याऽवमाननाच् छलनम् । यथा च रामाभ्युदये सीतायाः परिश्यागेनाऽवमाननाच् छलनमिति ।

श्रय व्यवसाय:।

## व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिः

यथा रत्नावल्याम् । ऐन्द्रिजालिकः ।

ेिक धरगीए मिश्रक्को श्रा श्रासे महिहरो जले जलगो।

मज्भण्हिम्य पश्रोसो दाविज्ज उदेहि श्राणित ॥
श्रह्मा कि वहुणा जम्पिएग।

मज्म पइणा एसा भणामि हिम्रएण जं महसि दट्टुं। तं ते दावेमि फुडं गुरुणो मन्तप्पहावेगा।।

दियतुं बध्यस्थानं नीयते । एतेन किल गिएका वसन्तसेना सुवर्णः लोभेन व्यापादितेति ।

२. कि घंरण्यां मृगाङ्कः, ग्राकाशे महीघरो, जले जवलनः ।
मध्याह्ने प्रदोषो दश्येतां देहि ग्राक्तिस्य ।।
ग्रयवा कि बहुना जल्पितेन ।
सम प्रतिज्ञेषा मणामि हृदयेन यद् वाञ्छिति इष्ट्रुं ।
सले दर्शयामि स्फुटं गुरोमंन्त्रप्रमादेशः ।।

यरिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

इत्यनेनैन्द्रजालिको निथ्याग्निसम्भ्रमोत्थापनेन क्ताराजस्य हृदकस्थ-सागरिकादर्शनानुकूला स्वशक्तिमाविष्कृतवान् ।

यथा च बेग्गीसंहारे।

नूनं तेनाऽच वीरेण प्रतिकाभंगभीरुणा
बध्यते केशपाशस्ते स चाऽस्याऽऽकवंगो क्षमा ॥

इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । भ्रथं विरोधनम् ।

## सर्व्यानां विरोधनम् ।

इति । यथा वेरासिंहारे । राजा । रेरे मुख्तनय किमेनं बृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितव्यमात्मकमं इलाधसे । अपि च ।

> कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तकोर्बा प्रत्यसं भूपतीनां मम भृवनपतेराज्ञया धूतदासी । धस्मिन् वैरानुबन्धे तव किमपकृतं तैईता ये नरेन्द्राः बाह्योर्वीयातिसारद्रविणायुरुमदं मामजित्वैव दर्गः ॥

भीमः कोषं नाटयित । अर्जुनः । आर्यं प्रसीद किमत्र कोषेन । अप्रियाणि करोत्येण वाचा शक्तो न कर्मणा । हतश्रात्यतो दृ:सी प्रलापैरस्य का व्यथा ।।

भीमः । श्ररे भरतकुलकलक्ट्सु !

म्रदीव कि न विमृजियमहं भवन्तं दुःशासनानुगमनाय कटुप्रलापिन्। विष्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराग्र-निभिद्यमानरिष्णतास्थिन ते शरीरे॥

## अन्यच्च मूढ़ !

शोकं स्त्रीवन् नयनसिललैयंत् परित्याजितोऽसि । भ्रातुर्वक्षस्थलिवदलने यच्च साक्षीकृतोऽसि । भ्रासीदेतत् तव कुनृपतेः कारणं जीवितस्य कृद्धे युष्मत्कुलकमिलनीकुञ्जरे भीमसेने ।। राजा । दुरात्मन् भरतकुलापसद पाण्डवपशो माऽहं भवानिव विकत्य-नाप्रगत्भः । किन्तु ।

द्रध्यन्ति न चिरात् सुप्नं बान्धवास्त्वां रगाङ्गगो । मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभंगभीषणम् ॥ इत्यादिना संरब्धयोर्भीमदुर्योधनयोः स्वज्ञवत्युवितर्विरोधनमिति ।

भ्रथ प्ररोचना ।

#### सिद्धामन्त्रगतो भाविद्याका स्यात् प्ररोचना ।

यथा वेग्गीसंहारे । पाञ्चालकः । ग्रहं च देवेन चक्रपाग्गिनेत्युपकम्यः कृतं सन्देहेन ।

पूर्यन्तां सिललेन रत्नकलशा राज्याभिषेकायते कृष्णाऽत्यन्तिचरोजिभते च कवरीवन्ये करोतु क्षणम् । रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि कोवान्ये च वृकोदरे परिपतत्याजौ कृतः संशयः ।।

इत्यादिना मंगलानि कर्तुमाज्ञापयति । देवो युधिष्ठिर इत्यन्तेन द्रौपदीकेश-संयमनयुधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भाविनोरिष सिद्धत्वेन दिशिका प्ररोचनेति ।

ग्रथ विचलनम्।

#### विकत्यना विचलनम्

यथा वेग्गिसंहारे । भीमः । तात भ्रम्व !
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते
तृग्गमिव परिभूतो यस्य गर्वेग लोकः ।
रग्गिरिस निहन्ता तस्य राधासुतस्य
प्रग्मिति पितरौ वां मध्यमः पण्डवोऽयम् ।।

ग्रपि च। तात!

चूिक्तािशेषकौरत्यः क्षीवो दुःशासनामृजा । भङ्क्त्वा सुयोधनस्योर्वोर्भीभोऽयं शिरसाऽञ्चति ।। न विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद् विचलनमिति । य

इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद् विचलनमिति । यथा च रत्नावत्त्राम् । योगन्धरायगाः । देव्या महचनाद् यथाऽभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता ।
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः
सत्यं दर्शयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ।।
इत्यनेनाऽन्यपरेगाऽपि यौगन्धरायगोन मया जगत्स्वामित्वानुबन्धी
कन्यालाभो वत्सराजस्य कृत इति स्वगुगानुकीर्तनाद् विचलनमिति ।
ग्रथाऽऽदानम् ।

#### षादानं कार्यसंग्रहः ॥४३॥

इति । यथा वेग्गीसंहारे । भीमः । ननु भो समन्तपञ्चकसञ्चारिगः ।
रक्षो नाऽहं न भूतं रिपुरुधिरजलाप्लावितांगः प्रकामं
विस्तीग्गोंरुप्रतिज्ञाजलिनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि ।
भो भो राजन्यवीराः समरिश्चिशिखादग्धशेषाः कृतं वस्
त्रासेनानेन लीनैहैतकरितुरगान्तीहतैरास्यते यत् ।।

इत्यनेन समस्तिरिपुवधकार्यस्य संगृहीतत्वादादानम् । यथा च रहना-वत्याम् । सागरिका । दिशोऽवलोक्य । विद्विष्ठश्चा समन्तादो पज्जनिदो भग्नवं हुग्नवहो श्रज्ज करिस्सिदि दुक्खावसाणि मत्यनेनाऽन्यपरेगापि दुः बा-वसानकार्यस्य संग्रहादादानम् । यथा च जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोरिति दिश्तिमेविमित्येतानि त्रयोदशाऽवमर्शाञ्जानि । तत्रैतेषामपवादशिक्तव्यवसाय-प्ररोचनादानानि प्रधानानीति ।

भ्रष निर्वहग्।सन्धः।

## बीजवन्तो .....तत् ॥४४॥

यथा वेशीसंहारे । काञ्चुकी । उपसृत्य सहर्षम् । महाराज वर्षसे वर्षसे प्रयं खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलक्षरीरो दुर्लक्षव्यक्तिरित्यादिना द्रौपदीके व्यसंयमनादिमुखसन्ध्यादिवी जानां निज-निजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्यतया योजनम् । यथा च रत्नावल्यां सागरिका-

१. दिब्ट्या समन्तात् प्रज्विततो मगवान् हृतवहोऽद्य करिष्यति दुःखा-वसानम् । रत्नावलीवसुभूतिवाभ्रव्यादीनामर्थाना मुखसन्ध्यादिषु प्रकीर्गानां वत्सराजै-ककार्यायंत्वम् । वसुभूतिः । सागरिकां निर्वर्ण्याऽपवार्य । बाभ्रव्य सुसदृशीयं राजपुत्र्या इत्यादिना दिशतिमिति निर्वहर्णसन्धि ।

श्रव तदङ्गानि ।
सम्बितिबोधो ...... चतुर्दश ॥४४॥
वशोहेशं लक्षणमाह ।
सन्विदीं नोपगमनं

इति । वशा रत्नावत्याम् । वसुभूतिः । वाभ्रव्य सुसदृशीयं राजपुत्या । वाभ्रव्यः । ममाऽप्येवमेव प्रतिभातीत्यनेन नायिकावीजोपयमात् सन्धिरिति । वशा च वेग्णीसंहारे । भीभः भवति यज्ञवेदिसम्भवे स्मरति भवती मत् तन् नयोक्तम् ।

चञ्चद्भुजभ्रमित-दण्डगदाभिधातः सञ्च्रितातोरयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानाववद्धधनशोशितशोरापाशिग् उत्तंसियध्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ इत्वनेन मुखोपिक्षप्तस्य पुनरूपगमात् सन्धिरिति ।

## विवोधः कार्यमागणम् ।

गथा रत्नावत्याम् । वसुभूतिः । निरुष्य । देव कुत इयं कन्यका । राजा । देवी जानाति । वासवदत्ता । श्रेण्जिज्ञतः एसा सगरादो पाविग्रति भिष्णिग्र ध्रमच्च जोगन्धराश्रगोण मम हत्थे निहिदा । श्रदो ज्जेव सागरिश्रति सद्दाबीग्रदि । राजा । श्रात्मगतम् । यौगन्धरायणेन न्यस्ता । कथमसौ नमाऽनिवेद्य करिष्यतीत्यनेन रत्नावलीलक्षग्रकार्यान्वेषग्गाद् विबोधः । यथा व वेग्रीसंहारे । भीमः । मुञ्चतु मुञ्चतु मामार्यः क्षग्रभेकम् । युधिष्ठिरः । किमपरमविश्वत्य । भीमः । सुमहदविशिष्टम् । संयमयामि तावदनेन

आर्म्यपुत्र एका सागरात् प्राप्तेति भणित्वाऽमात्ययौगन्धरायणेन मस हस्ते निहिता, अत एव सागरिकेति शक्यते ।

दुःशासनशोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्याः दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम् । बृधिष्टिरः गच्छतु भवान् । बनुभवतु तपस्विनी बेग्गीसंहारमित्यनेन केशस्यन्विष्णाद् विद्योध इति ।

ग्रथ ग्रथनम् । ग्रथनं तद्वपक्षेपो

यथा रत्नावल्याम् । यौगन्धरायणः । देव क्षम्यतां सद् देवस्माऽनिवेक
मयौत्तत् कृतमित्यनेन वत्सराजस्य रत्नावली-प्रापणाकार्योपक्षेपाद् ग्रथनम् ।
क्या च वेणीसंहारे । भीमः । पाञ्चालि न स्नलु मिस जीवति संहर्तव्या
दुःशासनिवलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेबाऽहं
संहरामीत्यनेन द्रौपदीकेशसंयमनकार्यस्योपक्षेपाद् ग्रथनम् ।

श्रथ निणय: 1

## **उनुमूतास्या तु निर्णयः ॥४६॥**

यथा रत्नाबल्याम् । यौगन्धरायणः । कृताञ्चिलः । देव श्रूयतानियं धिहलेक्वरदुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा योऽस्याः पाणि ग्रहीष्मिति स तार्व-भौमो राजा भविष्यति । तत्प्रत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थे बहुशः प्राप्यमानाऽपि धिहलेक्वरेण देव्या वासवदत्तायादिक्तसेवं परिहरता यदा न दत्ता तदा सावणिके देवी दग्धेति प्रसिद्धिमृत्पाद्य तदन्तिकं बाभ्रव्यः प्रहित इत्यनेन बौगन्धरायणः स्वानुभूतमर्थ ख्यापितवानिति निर्णयः । यथा च वेणीसंहारे । भीमः । देव देव धनातशत्रो नवाऽद्याऽपि दुर्योचनहतकः । मया हि तस्य दुरात्मनः ।

भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमसृक्चन्दनाभं निर्जाणे स्वक्ष्मीरार्ये निषिक्ता चतुरुद्धिषयःसीमया सार्धमुर्व्या । भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमिसलं दग्धमेतद्रणाग्नौ नामैकं यद् ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम् ।। इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान् निर्णय इति ।

ग्रथ परिभाषसम् । परिभाषा मिथो जल्पः । यथा रत्नावल्याम् । रत्नावली । आत्मगतम् । विश्वावराहा देवीए रा सक्कुणोमि मुहं दंसिदुं । वासवदत्ता । सास्नम् । पुनर्वाहू प्रसार्य । विश्वह प्रियं िएठ्ठुरे इदाणीं पि बन्ध्सिरणेहं दंसेहि । अपवार्य । अञ्जउत्त लज्जामि क्खु ग्रहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहुं अवणेहि से बन्ध्यां । राजा । यथाऽऽह देवी बन्धनमपनयति । वासवदत्ता । वसुभूति निर्दिश्य । विश्वज्ञ ग्रमच्चयोगन्धरायर्णेण दुञ्जर्णीकदिम्ह जेगा जाणन्तेण वि साचिक् विसन्तिस्येनाऽन्योन्यवचनात् परिभाषणम् । यथा च वेर्णीसंहारे । भीमः ।

कृष्टा येनाऽसि राज्ञां सदिस नृपशुना तेन दुःशासनेन । इत्यादिना क्वाऽसौ भानुमती नोपहसित पाण्डवदारानित्यन्तेन भाषगात् परिभाषगाम् ।

अथ प्रसादः।

प्रसादः पर्यु पासनम् ।

इति । यथा रत्नावल्याम् । देव क्षम्यतामित्यादि दिशतम् । यथा च वेग्गी-सं हारे । भीमः । द्रौपदीमुपमृत्य । देवि पाञ्चालराजतनये दिष्टघा वर्षसे रिपुकुलक्षयेनेत्यनेन द्रौपद्या भीमसेनेनाऽऽराधितत्वात् प्रसाद इति ।

श्रथाऽऽनन्दः।

### म्रानन्दो वाञ्छितावाप्तिः

इति । यथा रत्नावल्याम् । राजा । यथाऽऽह देवी । रत्नावलीं गृह्णाति । यथा च वेणीसंहारे । द्रौपदी । गणाध विसुमरिदिम्ह एदं वावारं णाधस्स पसादेण पुणो सिक्खिस्मं । केशान् वध्नाति । इत्याभ्यां प्राधितरत्नावली-प्राप्तिकेशसंयमनयोर्वत्सराजद्रौपदीभ्यां प्राप्तत्वादानन्दः ।

#### श्रथ समयः।

- १. कृतापराधा देव्या न शक्नोमि मुखं दर्शयितुम्।
- एहि ग्रिय निष्ठुरे इदानीमिप वन्युस्नेहं दर्शय। ग्राय्यंपुत्र लज्जे खलु ग्रहमनेन नृशंसत्वेन तल्लघु ग्रपनयास्या बन्धनम् ।
- श्रार्थ्य ग्रमात्ययोगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्मि येन जानताऽिप नाच-क्षितमिति ।

### समयो दुःखनिर्गमः ॥४७॥

इति । यथा रत्नावल्याम् । वासवदत्ता । रत्नावलीमालिङ्ग्य । भसमस्सस समस्सस वहिणिए इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन दुःखनिर्गमात् समयः । यथा च वेणीसंहारे । भगवन् कुतस्तस्य विजयादन्यद् यस्य भगवान् पुराग-पुरुषः स्वयमेव नारायणो मंगलान्याशास्ते ।

कृतगुरुमहदादिक्षोभसम्भूतमूर्ति गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम् । ग्रजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपि न त्वां भवति जगति दुःखी कि पुनर्देव दृष्ट्वा ॥ इत्यनेन युधिष्ठिरदुःखापगमं दर्शयति ।

ग्रथ कृतिः।

### कृतिर्लब्धार्थशमनं

इति । यथा रत्नावल्याम् । राजा । को देव्याः प्रसादं न बहु मन्यते । वासव-दत्ता । रश्चज्जजत्त दूरे से मादुजलं ता तथा करेसु जधा बन्धु श्रणं न सुमरेदीत्यन्योन्यवचसा लब्धायां रत्नावल्यां राज्ञः सुक्ष्लिष्टये जपशमनात् कृतिरिति । यथा च वेग्गीसंहारे । कृष्णः । एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मी-कीत्यादिनाऽभिषेकमारब्धवन्तस्तिष्ठन्तीत्यनेन प्राप्तराज्यस्याऽभिषेकमङ्गलैः स्थिरीकरणं कृतिः ।

ग्रथ भाषणम्।

## मानाद्याप्तिश्च भाषराम्।

इति । यथा रत्नावल्याम् । राजा । श्रतःपरमपि प्रियमस्ति । यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः प्रिया ।

१. समादवसिहि समादवसिहि भगिनिके इति ।

म्राय्यंपुत्र दूरे म्रस्या मातृकुलं तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न स्मरित ।

देवी प्रीतिमुपागता च भिगनीलाभाज् जिताः कोशलाः कि नाऽस्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यसमै करोमि स्पृहाम् ॥ इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद् भाषणमिति ।

ग्रथ पूर्वभावोपगूहने । कार्यहब्दच० · · · · ॰ पगूहने ।

इति । कार्यदर्शनं पूर्वभावः । यथा रत्नावल्याम् । यौगन्धरायणः । एवं विज्ञाय भिगन्याः सम्प्रति करणीये देवी प्रमाणम् । वासवदत्ता । ैफुडं ज्जेव किं ए। भरोसि पिडवाएिह से रम्रणमालं त्ति इत्यनेन वत्सराजाय रत्नावती दीयतामिति कार्यस्य यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रविष्टस्य वासवदत्त्तया दर्शनात् पूर्वभाव इति । अद्भुतप्रान्ति रुपणूहनम् । यथा वेणी-संहारे । नेपथ्ये । महासमरानलदग्धशेषाय स्वस्ति भवते राजन्यलोकाय ।

कोधान्बैर्यस्य मोक्षात् क्षतनरपितिभः पाण्डुपुत्रैः कृताित प्रत्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्तः पुरािगः । कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुष्रगां दिष्ट्या बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥

युधिष्ठिरः । देवि एष ते मूर्द्धजानां संहारोऽभिनन्दितो नभस्तलचारिणा सिद्धजनेनेत्येतेनाऽद्भुतायंप्राप्तिरुपगूहनमिति । लङ्घार्यंशमनात् कृतिरिप भवति ।

श्रथ काव्यसंहारः।

वराप्तिः काव्यसंहारः

इति । यथा । कि ते भूषः त्रियनुपक्षीनीत्योतः काव्यार्थसंहरणात् काव्य-संहार इति ।

श्रथ प्रशस्तिः।

प्रशस्तिः शुभशंसनम् ॥४८॥ इति । यथा वेणीसंहारे । प्रीततरश्चेद् भवान् तदिदमेवमस्तु ।

रै म्पूटमेव कि न भगासि प्रतिपादवास्यै रतनमालामिति ।

## परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

स्रकृपरामितः कामं जीव्याज् जनः पुरुषायुषं भवतु भगवन् भक्तिद्वातं विना पुरुषोत्तमे । कलितभुवनो विद्वद्बन्धुर्गुरोषु विशेषवित् सततसुकृती भयाद भृषः प्रसाधितमण्डलः ॥

इति शुभशंसनात् प्रशस्तिः।

इत्येतानि चतुर्देश निर्वहणाङ्गानि । एवं चतुःपप्ठ्यङ्गसमन्विताः पञ्चसन्वयः प्रतिपादिताः ।

षट्प्रकारं चाऽङ्गानां प्रयोजनिमत्याह ।

उक्ताङ्गानां · · · · प्रयोजनम् ।

इति । कानि पुनस्तानि पट्प्रयोजनानि ।

इष्टस्या• · · · ः ० नुपक्षयः ॥४६॥

इति । विवक्षितार्थनिबन्धनं गोप्यार्थगोपनं प्रकारयार्थप्रकाशनमभिनेयराग-वृद्धिश्वमत्कारित्वं च काव्यस्येतिवृत्तस्य विस्तर इत्यङ्गैः पट्प्रयोजनानि सम्पाद्यन्त इति ।

पुनर्वस्तुविभागमाह ।

हेघा ..... ०परम् ॥४०॥

इति । कीदृक् सूच्यं कीदृक् दृश्यश्रव्यमित्याह ।

नीरसो .... ० निरन्तरः ॥५१॥

इति सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह।

द्यर्थोप० · · · · • प्रवेशकः ॥ ५२॥

इति । तत्र विष्कम्भः ।

वृत्तर्वातः । • प्रयोजितः ।

इति । श्रतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां प्रयोजितो विष्कम्भक इति ।

स द्विविधः सुद्धः सङ्कीर्णश्चेत्याह ।

एका० ... नीचमध्यमैः ॥५३॥

इति । एकेन द्वाभ्यां व मध्यमपात्राभ्यां शुद्धो भवि । मध्यमाधम-

पात्रैयुं गपत् प्रयोजितः सङ्कीणं इति ।

ग्रथ प्रवेशकः।

तद्वदेवा० ..... ०सूचक: ॥५४॥

तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमितिदिश्यते । श्रनुदात्तोक्तया नीचेन नीचेवी पात्रैः प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षरणापवादः । श्रङ्कद्वयस्याऽन्ते इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति ।

ग्रय चूलिका।

श्रन्तर्यवनिकाः .... सूचना ।

नेपथ्यपात्रेगाऽर्थं मूचनं चूलिका । यथोत्तरचरितेद्वितीयाङ्कस्याऽऽदौ । नेपथ्ये । स्वागतं तपोधनायाः । ततः प्रविशति तपोधना इति । नेपथ्य-पात्रेगा वासन्तिकया ग्रात्रेयीमूचनाच् चूलिका । यथा वा वीरचरिते चतुर्थाङ्कस्याऽऽदौ । नेपथ्ये । भो भो वैमानिकाः प्रवर्त्यन्तां प्रवर्त्यन्तां मङ्गलानि ।

कृशाश्वान्तेवासी जयित भगवान् कौशिकमुनिः सहस्रांशोर्वंशे जगित विजयि क्षत्रमधुना । विनेता क्षत्रारेजगदभयदानव्रतघरः शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥ इत्यत्र नेपथ्यपात्रदेंवै रामेगा परशुरामो जित इति सूचनाच् चृलिका ।

ग्रथाऽङ्कास्यम् ।

ग्रङ्कान्त० · · · · · · ०ऽर्थसूचनात् ॥५५॥

श्रङ्कान्ते एव पात्रमङ्कान्तपात्रं तेन विश्लिष्टस्योत्तराङ्कमुखस्य सूचनं तद्वशेनोत्तराङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति । यथा वीरचरिते द्वितीया-ङ्कान्ते । प्रविश्य सुमन्त्रः । भगवन्तौ विसष्ठिविश्वामित्रौ भवतः सभागं-वानाहूयतः । इतरे । क्व भगवन्तौ । सुमन्त्रः । महाराजदशरथस्यार्जन्तके । इतरे । तदनुरोधात् तत्रैव गच्छाम इत्यसमाप्तौ । ततः प्रविशन्त्युपविष्टा विसष्ठिविश्वामित्रपरशुरामा इत्यत्र पूर्वाङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथार्थविच्छेद उत्तराङ्कामुखस्चनादङ्कास्यमिति ।

ग्रथाऽङ्कावतारः।

श्रङ्का० ..... • प्रदर्शयेत् ॥ ५६॥

यत्र प्रविष्टपात्रेण सूचितमेव पूर्वाङ्काविच्छिन्नार्थतयैवाऽङ्कान्तरमा-पति प्रवेशकविष्कम्भकादिश्चयं सोऽङ्कावतारः । यथा मालविकाग्नि-मित्रे प्रथमाङ्कान्ते । विदूषकः । ैतेण हि दुवेवि देवीए पेक्सागेहं गदुग्र सङ्गीदोवश्चरणं करिग्र तत्थभवदो दूदं विसज्जेध । ग्रधवा मुदङ्ग-सहो ज्जेव गां उत्थावियस्मदीत्युपक्रमे मृदङ्गराब्दश्रवणादनन्तरं सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाङ्कप्रकान्तपात्रसङ्कान्तिदर्शनं द्वितीयाङ्कादावारभन्त इति । प्रथमाङ्कार्थाविच्छेदेनैव द्वितीयाङ्कस्याऽवतरणादङ्कावतार इति ।

पुनस्त्रिधा वस्तुविभागमाह ।

नाट्य० · · · · शिधेष्यते ।

केन प्रकारेगा त्रैधं तदाह।

सर्वेषां ..... आव्यमश्राव्यमेव च ॥५७॥

तत्र।

सर्वश्राध्यं ..... स्वगतं मतम् ।

इति । सर्वश्राव्यं यद् वस्तु तत् प्रकाशिमत्युच्यते । यत् तु सर्वस्याऽश्राव्यं तत् स्वगतिनितशब्दाभिषयम् ।

नियतश्राव्यमाह।

द्विधाऽन्यन् .... ०पवारितम् ॥५८॥

इति । ग्रन्यत् नु नियतश्राव्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारित भेदेन । तत्र जनान्तिकमाह ।

त्रिपताकाकरेगा० ..... तज्जनान्तिकम् ॥

इति । यस्य न श्राव्यं तस्याऽन्तर ऊर्द्धं सर्वाङ्गुलं वक्रानामिकित्रपता-कालक्षणं करं कृत्वाऽन्येन सह यन् मन्त्र्यते तज्जनान्तिकमिति ।

तेन हि द्वाविप देव्याः प्रेक्षागेहं गत्वा सङ्गीतकोपकरणं कृत्वा तत्रभवतो दूतं, विसर्जयतं । श्रयवा मृदङ्गशब्द एवैनमुत्यापिष्यति ।

ग्रथाऽपवारितम् ।
रहस्यं .....परावृत्त्याऽपवारितम् ॥५६॥
परावृत्त्याऽन्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति ।
नाट्यधर्मप्रसङ्गादाकाशभाषितमाह ।
कि ब्रवोष्ये .....०माषितम् ॥६०॥

इति । स्पष्टार्थः ।

ग्रन्यान्यपि नाट्यधर्माणि प्रथमकल्पादीनि कैरिचटुदाहृतानि । तेपामभारतीयत्वान् नाममालाप्रसिद्धानां केपाञ्चिद् देशभाषात्मकत्वान् नाट्यधर्मत्वाभावाल् लक्षणं नोक्तमित्युपसंहरति ।

इत्याद्० .... ०प्रपञ्चैः ॥६१॥

इति । वस्तुविभेदजातं वस्तु वर्शनीयं तस्य विभेदजातं नामभेदाः । रामायगादि वृहत्कयां च गुणाढ्यिनिमितां विभाज्य श्रालोच्य । तदनु एतदुत्तरम् । नेत्रिति । नेता वक्ष्यमाणलक्षणः रसाक्ष्च तेपामानुगुण्याच् चित्रां चित्ररूपां कथामाख्यायिकाम् । चारूणि यानि वचांसि तेषां प्रपञ्चै-विस्तारैः श्रासूत्रयेत् श्रनुग्रययेत् । तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसं चाग्ययनाम्ना तेनाथसकटालगृहेरहः कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृपः ।

योगानन्दयशः शेषे पूर्वनन्दसुतस्ततः ।

चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाएाक्येन महौजसा ।। इति वृहत्कथायां सूचितं श्रीरामायणाक्तं रामकथादि ज्ञेयम् । इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृती दशरूपावलोके प्रथमप्रकाशः समाप्तः ।

# द्वितीयः प्रकाशः

रूपकास्यानन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाद्येदानीं नायकभेदः प्रतिपाद्यते ।

नेता० ..... ० युवा ।। १।।

बुद्ध्रुत्साहस्मृ० ः • धार्मिकः ।

नेता नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति ।

तत्र विनीतः । यथा वीरचरिते ।

यद् ब्रह्मवादिभिरुपासितवन्द्यपादे

विद्यातपोन्नतिम्धौ तपतां वरिष्ठे ।

दैवात् कृतस्वियि मया विनयापचार-स्तत्र प्रसीद भगवन्नयमञ्जलस्ते ॥

मध्रः प्रियदर्शनः । यथा तत्रैव ।

राम राम नयनाभिरामताम्

म्राशयस्य सदृशीं समुद्रहत् ।

**अप्रतक्यं गुगारामग्रीयकः** 

सर्वयैव हृदयङ्गमोऽसि मे ॥

त्यागी सर्वस्वदायकः । यथा ।

त्वचं कर्गाः शिविर्मासं जीवं जीमूतवाहनः ।

ददौ दवीचिरस्थीनि नाऽस्त्यदेयं महात्मनाम् ॥

दक्षः क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते ।

स्फूर्जद्वज्ञसहस्रनिमितिमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृद् दिविषदां तेजोभिरिद्धं घनुः । गुण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक तस्मिन्नाहित एव गर्जितगुर्ण कप्टं च भग्नं च तत्। प्रियंवदः प्रियभाषी । यथा तत्रैव ।

> उत्पत्तिर्जमदिग्नितः स भगवान् देवः पिनाकी गुरु वीर्यं यत् तु न तद् गिरां पिथ ननु व्यक्तं हि तत् कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानाविधः सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किंवा न लोकोत्तरम् ।।

रक्तलोकः । यथा तत्रैव ।

त्रय्यास्त्राता यस्तवाऽयं तनूज स्तेनाऽद्यैव स्वामिनस्ते प्रसादात् । राजन्वत्यो रामभद्रेण राज्ञा लब्धक्षेमाः पूर्णंकामाञ्चरामः ।

एवं शौचादिष्वप्युदाहार्थ्यम् । [तत्र शौचं नाम मनोनैम्मेल्यादिना कामाद्यनभिभूतत्वम् । यथा रघौ ।

का त्वं शुभे कस्य परिप्रहो वा किंवा मदभ्यागमकारणं ते। ग्राचक्ष्व मत्वा विद्यानां रघूगां मनः परस्त्रीविम्खप्रवृत्ति ॥

वाङ्मौ । यथा हनुमन्नाटके ।

बाह्वोबंनं न विदितं न च कार्मुकस्य त्रैयम्बकस्य तिनमा तत एष दोषः। तच् चापलं परशुराम मम क्षमस्व डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरूरणाम्॥

#### रूढवंशो यथा।

ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमल्ली-मालाम्लानस्तवकमधुपा जिञ्ञरे राजपुत्राः । रामस्तेषामचरमभवस्ताडकाकालरात्रि-प्रत्यूषोऽयं सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्दः ॥ ] स्थिरो वाङ्मनःकियाभिरचञ्चलः । यथा वीरचरिते ।
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् ।
न त्वेवंदूषिय्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ॥
यथा वा भन्नंहरिशतके ।

प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । विघ्नैः पुनः पुनरिप प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमृत्तमगुणास्त्वमिबोद्दहन्ति ।।

युवा प्रसिद्धः । बुद्धिर्ज्ञानम् । गृहीतिविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा माल-विकाग्निमित्रे ।

यद् यत् प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै । तत् तद् विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला ।। स्पप्टमन्यत् ।

नेतृविशेषानाह।

भेदैश्चतुर्घा ललितज्ञान्तोदात्तोद्धतेरयम् ॥२॥ यथोद्देशं लक्षरामाह ।

निश्चिन्तोः .... सुखी मृदुः।

सिचविदिविहितयोगक्षेमत्वात् चिन्तारिहतः । स्रतएव गीतादिकला-विष्टो भोगप्रवणश्च श्रुङ्गारप्रधानत्वात् च सुकुमारसत्त्वाचारो मृदुरिति लितः । यथा रत्नावल्याम् ।

> राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना घृति कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ।

ग्रथ शान्तः।

सामान्यगुण॰ ::: दिजादिकः ॥३॥ विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति विप्रबिणक्- सचिवादीनां प्रकरगानेतृणामुपलक्षणम् । विवक्षितं चैतत् ! तेन नैदिचन्त्या-दिगुगासम्भवेऽपि विप्रादीनां शान्ततैव न लालित्यम् । यथा मालतीमावव-मृच्छकटिकादौ माघवचारुदत्तादिः ।

तत उदयगिरेरिवैक एव
स्कुल्तिगुणद्यतिसुन्दरः कलावान् ।
इह जगित महोत्सवस्य हेतु
नंयनवतामुदियाय वालचन्दः ॥

इत्यादि । यथा वा ।

मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यत् सदिस निविडचैत्यब्रह्मधोपैः पुरस्तात् । मम निधनदशायः वर्तमानस्य पापै स्तदसद्शमनुष्यैर्बुष्यते घोषसायाम् ॥

ग्रय धीरोदातः।

महासत्त्वो॰ .....धीरोदात्तो हढवतः ॥४॥

महासत्त्वः शोककोषाद्यनभिभूतान्तः सत्त्वः। ग्रविकत्यनोऽनात्म-रलाघनः। निगूढाहङ्कारो विनयच्छन्नावलेपः वृढव्रतोऽङ्गीकृतनिर्वाहकः धीरोदात्तः। यथा नागानन्दे। जीमृतवाहनः।

> शिरामुक्षैः स्यन्दत एव रक्तम् श्रद्धाऽपि देहे नम मांसमस्ति । तृष्तिं न पदयामि तवैव तावत् कि भक्षणात् त्वं विरतो गरूतमन् ॥

यथा च रामं प्रति।

ग्राहूतस्याऽभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽज्याकारविभ्रमः । यच्च केषाञ्चित् सर्थयांदीनां सामान्यगुणानामपि विशेषलक्षणे क्वित्त् सङ्कीर्तनं तत्तेषां तत्राऽऽधिक्यप्रतिपादनार्यम् । ननु च कथं जीमूत-वाहनादिनीगानन्दादावुदात्त इत्युच्यते । ग्रौदात्त्यं हि नाम सर्वोत्कर्षेण वृत्तिः । तच् च विजिगीपुत्व एवोपपद्यते । जीमूतवाहनस्तु निर्जिगीषुतर्यैवः कविना प्रतिपादितः । यथा ।

तिष्ठन् भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा

यन् संवाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य कि राज्यतः ।

कि भुक्ते भृवनत्रये घृतिरसौ भुक्तोजिम्मते या गुरो
रायासः खलु राज्यमुजिभत्तगुरोस्तन् नाऽस्ति कश्चिद् गुगाः ॥

इत्यनेन ।

पित्रोविधातुं शुश्रूषां त्यक्तवैदवर्य क्रमागतम् । वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः॥

इत्यनेन च । स्रतोऽस्याऽत्यन्तशमप्रधानत्वात् परमकारुणिकत्वाच् च वीतरागवन् शान्तता । स्रन्यच् चाऽत्राऽस्रुवतं यत् तथाभूतं राज्यसुखादौ
निरिभलापं नायकमुपादायाऽन्तरा तथाभूतमलयवत्यनुरागोपवर्णंनम् । यच्
चोक्तं सामान्यगुणयोगी द्विजादिर्धीरशान्त इति । तदिष पारिभाषिकत्वादवास्तविमत्यभेदकम् । स्रतो वस्तुस्थित्या बुद्धयुधिष्ठिरजौमूतवाहनादिव्यवहाराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । स्रतोच्यते । यद् तावदुवतं सर्वोत्कर्षण
यृतिरौदात्यमिति । न तज् जीमूतवाहनादौ परिहीयते । न ह्योकस्पैव
विजिगीपुता यः केनाऽपि शौयंत्यागदयादिनाऽन्यानितशेते स विजिगीपुनं
यः परापकारेणाऽर्थंग्रहादिप्रवृत्तः । तथात्वे च मार्गदूपकादेरिप धीरोदात्तत्वप्रसिवतः । रामादेरिप जगत्पालनीयमिति दुष्टिनग्रहे प्रवृत्तस्य नान्तरीयकत्वेन भूम्यादिलाभः । जीमूतवाहनादिग्तु प्रागौरिप पराथंसम्पादनाद्
विश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततमः । यथोक्तम् । तिष्ठन् भातीत्यादिना विषयसुखपराङ्मुखतेति । तत् सत्यम् । कार्पण्यहेतुषु स्वसुखनृष्णासु निरिभलाषा एव जिगीषवः । यदुक्तम् ।

स्वसुखनिरभिलापः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवाते वृत्तिरेवंविधैव। ग्रनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुप्णं शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम्।। ३६४ दशरूपक

इत्यादिना मलयवत्यनुरागोपवर्णनं त्वशान्तरसाध्ययं शान्तनायकतां प्रत्युत निषेघित । शान्तत्वं चाऽनहङ्कृतत्वं तच् च विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्भा विष्रादेः शान्तता न स्वपरिभाषामात्रेग । बुद्धजीमूतवाहन-योस्तु कारुगिकत्वाविशेषेऽपि सकामनिष्कामकरुगत्वादिधम्मंत्वाद् भेदः । अतो जीमृतवाहनादेधीरोदात्तत्विमिति ।

ग्रथ धीरोडतः ।

वर्षमात्सर्यमूयिष्ठो ..... विकत्यन: ॥५॥

दर्पः शौर्यादिमदः मात्सर्यमसहनता । मन्त्रवलेनाऽविद्यमानवस्तु-प्रकाशनं माया । छद्म वञ्चनामात्रम् । चलोऽनवस्थितः चण्डो रौद्रः स्वगुराशंसी विकत्थनः धीरोद्धतो भवति ।

यथा जामदग्न्यः।

कैलासोद्धारसारत्रिभुवनविजय । इत्यादि । यथा च रावराः ।

त्रैलोक्यैश्वयंलक्ष्मीहठहररासहा बाहवो रावरास्य ।

घीरललितादिशब्दाश्च यथोवतगुरासमारोपितावस्थाभिधायिनो वत्स-वृषभमहोक्षादिवन् न जात्या कश्चिदवस्थितरूपो ललितादिरस्ति । तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विश्द्धानेकरूपाभिधानमसङ्गतमेव स्थाज् जातेरन-पायित्वात् । तथा च भवभृतिनैक एव जामदग्न्यः ।

> ब्राह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये । जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥

इत्यादिना रावरां प्रति धीरोदात्तत्वेन कैलासोद्धारसारेत्यादिभिश्च रामादीन् प्रति प्रथमं धीरोद्धतत्वेन पुनः पुण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिभिश्च धीरशान्तत्वेनोपर्वागतः । न चाऽवस्थान्तराभिधानमनुचितमङ्गभूतनाय-कानां नायकान्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थितत्वादङ्गिनस्तु रामादेरेक-प्रबन्धोपात्तान् प्रत्येकरूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्थान्तरोपादानमन्या-य्यम् । यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छद्मना वाश्विधादमहासत्त्वतया स्वावस्थापरित्याग इति । वक्ष्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पूर्वा प्रत्यन्य- याहृत इति नित्यसापेक्षत्वेनाऽऽविभीवादुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिभान-मङ्गाङ्गिनोरप्यविरुद्धम् ।

ग्रथ शृङ्गारनेत्रवस्थाः।

स दक्षिणः ः हतः।

नायकप्रकरणात् पूर्वां नायिकां प्रत्यन्ययाऽपूर्वनायिकयाऽपहृतचित्त-स्त्र्यवस्थो वक्ष्यमाणभेदेन स चतुरवस्थः । तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णां प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायकः ।

तत्र।

### दक्षिगोऽस्यां सहदयः

योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा ममैव ।
प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो
रितकीड़ाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः ।
सविश्रम्भः कश्चित् कथयति च किञ्चित् परिजनो
न चाऽहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम् ॥

#### यथा वा।

उचितः प्रग्गयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । उपचारविधिर्मनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावश्न्यः ॥

श्रथ शठः ।

## गूढवित्रियकुच्छठः ।

दक्षिग्।स्याऽि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रियकारित्वाविशेषेऽिप सहृदयत्वेन शठाद् विशेषः । यथा ।

> शठाऽन्यस्याः काञ्चीमणिरिण्तिमाकर्ण्यं सहसा यदाऽऽिहलष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः । तदेतत् ववाऽऽचक्षे घृतमधुमयत्वद्वहुवची-विषेणाऽऽघूर्णन्ती किमि न सखी मे गण्यति ।

ग्रथ वृष्टः । व्यक्ताङ्गवैकृतो धष्टो

यथाऽमरुशतके।

लाञ्चालक्ष्म ललाटपट्टमभितः केयूरमुद्रा गले वक्ष्मे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपरः । दृष्ट्वा कोपविधायमण्डनमिदं प्रातिक्वरं प्रेयसी लीलातामरसोदरे मृगदृशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥ भेदान्तरमाह ।

ऽतुकूलस्त्वेकनायिकः ॥६॥

यथा ।

ग्रद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । कालेनाऽऽत्ररणात्ययात् परिरणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमष्येकं हि तत् प्राप्यते ॥

किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनीटिकानायकः स्यादित्युच्यते । पूर्व-मनुपजातनायिकान्तरानुरागोऽनुकूलः । परतस्तु दक्षिगः । ननु च गूढ-विप्रियकारित्वाद् व्यक्ततरिविप्रियत्वाच् च शाठ्यधाष्ट्रचेऽपि कस्मान् न भवतः । न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्तेज्येष्ठां नायिकां प्रति सहृदयत्वाद् दक्षिगातैव । न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयोनीयकस्य स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यमविरोधात् । महाकविप्रबन्धेषु च ।

स्नाता तिष्ठित कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वसु र्धूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याध्य च । इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते देवेनाऽप्रतिपत्तिमृदमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ।।

इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात् । तथा च भरतः ।

मधुरस्त्यागो रागं न याति मदनस्य नाऽपि वशमेति । श्रवमानितश्च नार्या विरुध्यते स तु भवेज ज्येष्ठः ॥ इत्यत्र न रागं याति न मदनस्य वज्ञमेतीत्यनेनाऽसाधारण एकस्यां स्नेहो निषिद्धो दक्षिणस्येति । म्रतो वत्सराजादेराप्रवन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्य-मिति । षोडज्ञानामपि प्रत्येकं ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाऽष्टाचत्वारिंशन् नायक-भेदा भवन्ति ।

सहायानाह ।

पताकानायकस्त्वन्यः ......तद्गुणैः ॥७॥

प्रागुक्तप्रासिङ्गकेतिवृत्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठमदेः प्रधानेति-वृत्तनायकस्य सहायः । यथा मालतीमाधवे मकरन्दः रामायग्रो सुग्रीवः ।

सहायान्तरमाह।

एकविद्यो : : विदूषकः ।

गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विटः। हास्यकारी विदूषकः। ग्रस्य विकृताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनैव लभ्यते। यथा शेखरको नागानन्दे विटः। विदूषकः प्रसिद्ध एव ।

श्रय प्रतिनायकः ।

लुक्यो .... व्यसनी रिपुः ॥ । ।।

तस्य नायकस्येत्यम्भूतः प्रतिपक्षनायको भवति । यथा रामयुधिष्ठिरयोः रावराद्योधनौ ।

श्रथ सात्त्विका नायकगुणाः।

शोभा 😬 गुराः ॥६॥

तत्र ।

नीचे .... शौर्यदक्षते ।

नीचे घृणा। यथा वीरचरिते।

उत्तालताङ्कोत्पातदर्शनेऽप्यप्रकम्पितः ।

नियुक्तस्तत्प्रमाथाय स्रौगोन विचिकित्सति ॥

गुर्णाधिकैः स्पर्वा यथा ।

एतां पश्य पुरःस्थलीमिह किल कीडाकिरातो हरः

कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः।

इत्याकण्यं कयादभतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते मेंन्दं मन्दमकारि येन निजयोदोंदंण्डयोर्मण्डलम् ॥ शीयंशोभा यथा । समैव ।

धन्त्रैः स्वैरपि संयताग्रचरणो मुच्छीविरामक्षरो स्वाधीनव्रणिताङ्गशस्त्रनिचितो रोमोद्गमं वर्मयन्। भग्नानुद्वलयन् निजान् परभटान् सन्तर्जयन् निष्ठ्र धन्यो धाम जयश्रियः पृथुरणस्तम्भे पताकायते ॥

दक्षशोभा । यथा वीरचरिते ।

स्फूर्जंद्वज्यसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यग्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृद् दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनुः। द्यण्डारः कलभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक स्तिस्मिन्नाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्।।

ग्रथ विलास:।

गतिः सधैर्याः ....सिमतं वचः ॥१०॥

यथा ।

द्बिटस्नुगोकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीय गतिर्धरित्रीम्। कौमारकेऽपि गिरिवद् गुरुतां दधानो वीरो रसः किमयमेत्यृत दर्प एव ।।

ग्रय माध्यंम्।

इलक्ष्णोः समहत्यपि ।

महत्यिप विकारहेतौ मधुरो विकारो माधुर्यम् । यथा । कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुधि स्मरस्मेरं गण्डोद्द्रुमरपुलकं वक्त्रकमलम् । मृहु: पश्यन् श्रुण्वन् रजनिचरसेनाकलकलं जटाजुटग्रन्थिं द्रढचित रघूगां परिवृद्धः ॥

अय गाम्भीयंम्।

गाम्भीर्यं ....नोपलक्ष्यते ॥११॥

मृदुविक।रोपलम्भाद् विकारानुपलब्धिरन्येति माधुर्यादन्यद् गाम्भीयंम् । यथा ।

> भ्राहूतस्याऽभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ।।

ग्रथ स्थैयंम्।

व्यवसायाद० ..... क्लादपि ।

यथा वीरचरिते।

प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । न त्वयं दूषियष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम् ।

अथ तेज:।

अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्रांगात्ययेष्वपि ॥१२॥

यथा ।

ब्रूत नूतनकुष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । ग्रङ्गुलीदशंनाद् येन न जीवन्ति मनस्विनः ॥

ग्रथ ललितम्।

शृङ्गाराकार ..... लितं मृदु।

स्वाभाविकः शृङ्गारो मृदुः । तथाविधा शृङ्गारचेष्टा च ललितम् । यथा मर्मव ।

लावण्यमन्मथविलासविजृम्भितेन रवाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । किंवा ममेव सिंख योऽपि ममोपदेष्टा तस्यैव किं न विषमं विद्यीत तारम् ॥

ग्रयौदायंम् ।

प्रियोक्तचा० ः • • • सदुपग्रहः ॥१३॥

प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावघेर्दानमौदार्यं सतामुपग्रहश्च । **यथा** नागानन्दे । शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तम् अद्याऽपि देहे मम मांसमस्ति। तृष्ति न पश्यामि तवैव तावत् कि भक्षसात् त्वं विरतो गरुत्मन्।।

### सद्पग्रहो यथा।

एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् । ब्रूत येनाऽत्र वः कार्यमनास्था वाह्यवस्तुषु ॥

ग्रय नायिका।

### स्वाऽन्याः नायिका त्रिधा।

तङ्गुगोति यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति । स्वस्त्री परस्त्री साधारग्रस्त्रीत्यनेन विभागेन त्रिष्ठा ।

तत्र स्वीयाया विभागगर्भे सामान्यलक्षरामाह । मुख्या विभागकार्जवादियुक् ॥१४॥

शीलं सुवृत्तम् । पतिव्रताःकुटिला लज्जावती पुरुषोपचारिनपुरणा स्वीया नायिका ।

तत्र शीलवती यथा।

ैकुलवालिग्राए पेच्छह जोव्वरणलाग्ररणविक्समिवलासा । पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घरं एते ॥ ग्राजंवादियोगिनी यथा ।

रहिंसश्रमिवश्रारमु**द्धं भि**मश्रं विरहिश्रविलासमु<del>च्</del>छाग्रं । भिणश्रं सहावसरलं धर्गाग् घरे कलत्ताग् ।। लज्जावती यथा ।

कुलबालिकायाः प्रेक्षच्वं यौवनलावण्यविश्रमदिलासाः । प्रवसन्तीव प्रवसिते झागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ।।

हिसतमिवचारमुग्धं भ्रमितं विरिहतविलासमुच्छादञ् ।
 मिएतं स्वमावसरलं घन्यानां गृहे कलत्राणां ॥

ैलज्जापज्जत्तपसाहरणाइ परतित्तिणिष्पिवासाइ । स्रविराग्रदुम्मे हाइ धरागरा घरे कलत्ताइ ॥ मा चैवंविधा स्वीया मुग्धामध्याप्रगत्भाभेदात् त्रिविधा । तत्र ।

तत्र वयोमुग्धा यथा।

विस्तारी स्तनभार एष गमितो न स्वोचितामुन्नित रेखोद्धासिकृतं विलित्रथमिदं न स्पष्टिनिम्नोन्नतम् । मध्येऽस्या ऋजुरायताऽवंकिपशा रोमावली निर्मिता रम्यं योवनशैशवव्यतिकरोन्मिश्रं वयो वर्तते ।।

यथा च ममैव।

उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्मलम् । श्रपर्याप्तमुरोवृद्धेः शंसत्यस्याः स्तनद्वयम् ॥

कामम्ग्धा यथा।

दृष्टः सालसतां विभित्तं न शिशुक्तीडासु बद्धादरा श्रोत्रे श्रेषयति प्रवित्तसिक्षीसम्भोगवार्तास्विपि । पुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नाऽऽरोहित प्राग् यथा बाला नूतनयौवनव्यतिकराऽदृष्टभ्यमाना शनैः।

रतवामा यथा।

व्याहृता प्रतिवचो न सन्दवे गन्तुमैच्छदवलम्बितांगुका । सेवतेस्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ।।

 लज्जापर्याप्तप्रसावनानि परतृष्तिनिष्पपासानि । श्रविनयदुर्मेघांसि घन्यानां गृहे कलत्राणि ।। मृद्: कोवे यथा।

प्रथमजनिते वाला मन्यौ विकारमजानती कितवचिति नासज्याङ्के विनम्रभुजैव सा । चिबुकमलिकं चोन्नम्योच्चैरकृत्रिमविश्रमा नयनसलिलस्यन्दिन्योष्ठैष्दन्त्यपि चुम्बिता ॥

एवमन्येऽपि लज्जासंवृतानुरागनिबन्धना मुग्धा व्यवहारा निबन्धनीयाः यथा ।

न मध्ये संस्कारं कुसुममिष बाला विषहते न निश्वासैः मुभ्रू जैनयित तरङ्गव्यतिकरम् । नवोढा पश्यन्ती लिखितिमिव भर्तुः प्रतिमुखं प्ररोहद्रोमाञ्चा न पिबति न पात्रं चलयित ॥

ग्रथ मध्या ।

मध्योद्यद्या० .....०सुरतक्षमा ॥ १५॥

सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । तत्र यौवनवती यथा ।

> श्रालापान् भ्रूविलासो विरलयित लसद्वाहुविक्षिप्तियातं । नीवीग्रन्थिं प्रथिम्ना प्रतनयित मनाङ् मध्यनिम्नो नितम्बः । उत्खुष्पत्पाश्वमूच्छंत्कुचिश्चस्मुरो नूनमन्तः स्मरेण स्पृष्टा कोदण्डकोटचा हरिणशिशुद्वो दृश्यते यौवनश्रीः ।।

### कामवती यथा ।

स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुभि यंदिप विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरयाः । तदिप लिखितप्रस्यैरङ्गैः परस्परमुन्मुखा नयननलिनीनालाकृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः ।

मध्यासम्भोगो यथा ।

<sup>9</sup>ताव च्चित्र रइसमए महिलाणं विब्भमा विराग्रन्ति । जाव <u>रा</u> कुवलयदलमच्छहाइ मउलेन्ति राग्रराहां ।।

 तावदेव रितसमये महिलानां विश्वमा विराजन्ते । यावन्न कुवलयदलस्वच्छशानि मुकुलयन्ति नयनानि ।। परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहार्यम् । ग्रथाऽस्या मानवृत्तिः ।

धीरा सोत्प्रासव० ः ० परुषाक्षरम् ॥ १६॥

मध्याधीरा कृतापराघं प्रियं सोत्प्रासवकोक्तचा खेदयेत् । यथा माघे ।

> न खलु वयममुख्य दानयोग्याः पियति च पाति च याऽसकौरहस्त्वाम् । क्रज विटपममुं ददस्व तस्यै भवतु यतः सदृशोश्चिराय योगः ।।

धीराधीरा साश्र् सोत्प्रासवकोक्त्या खेदयेत् । यथा ग्रमह्शतके । बाले नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान् मया कि कृतं खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मिय । तत् कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याऽग्रतो रुद्यते नन्वेतन् मम का तवाऽस्मिदियता नाऽस्मीत्यतो रुद्यते ।। श्रधीरा साश्र् परुषाक्षरम् । यथा ।

यातु यातु किमनेन तिप्ठता मुञ्च मुञ्च सखि माऽऽदरं कृथाः । **स**ण्डिताधरकलिङ्कृतं प्रियं

शक्नुमो न नयनैनिरीक्षितुम्॥

एवमपरेऽपि त्रीडानुपहिताः स्वयमनिभयोगकारि<mark>गो मध्याव्यवहारा</mark> भवन्ति । यथा ।

> स्वेदाम्भःकिशाकाञ्चितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे विश्रम्भेऽपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पेऽपि वृद्धि गते। दुर्वारस्मरिनभंरेऽपि हृदये नैवाऽभियुक्तः प्रिय स्तन्वङ्गचा हठकेशकर्षशाघनाश्लेषामृते लुब्धया।।

स्वतोऽनिभयोजकत्वं हठकेशकर्पण्घनाद्यलेषामृते लुब्धयेवेत्युत्प्रेक्षा-प्रतीते: । ग्रथ प्रगल्भा।

यौवनान्धाः रतारम्भेऽप्यचेतना ॥१७॥

गाढयोवना । यथा ममैव ।

ग्रभ्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्घे

वक्रे भ्रुवाविततरां वचनं ततोऽपि ।

मध्योऽधिकं तनुरतीवगुरुनितम्बो

मन्दा गितः किमिप चाऽदभ्तयौवनायाः ।।

यथाच।

स्तनतटिमदमुत्तुङ्गं निम्नो मध्यः समुन्ततं जघनम् विषमे मृगशावाक्ष्या वपुषि नवे क इव न स्खलिस ।। भावप्रगल्भा यथा ।

न जाने सम्मुखायाते ि्रयाशा वदति प्रिये । सर्वाण्यङ्गानि कि यान्ति नेत्रतामृत कर्णताम् ॥

रतप्रगल्भा यथा।

कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात् वासः प्रश्लथमेखलागुराधृतं किञ्चिन् नितम्वे स्थितम् । एतावत् सिख वेद्यि केवलमहं तस्याऽङ्गसङ्गे पुनः कोऽसौ काऽस्मि रनं नु कि कथमिति स्वल्पाऽपि मे न स्मृतिः ।। एवमन्येऽपि परित्यक्तहीयन्त्रणावैदग्ध्यप्रायाः प्रगल्भाव्यवहार।

वेदितव्याः । यथा ।

क्वचित् ताम्बूलाक्तः क्वचिदगरुपङ्काङ्कमिलनः क्वचिच्चूर्णोद्गारी क्वचिदिप च सालक्तकपदः। क्लीभङ्काभोगैरलकपिततैः शीर्णकुसुमैः स्त्रियाः सर्वावस्थं कथयित रतं प्रच्छदपटः॥

ग्रयाऽस्याः कोपचेष्टा ।

सावहित्थादरोदास्ते ..... तं वदेत्।

सहाऽवहित्थेनाऽऽकारसंवरगोनाऽऽदरेगा चोपचाराधिक्येन वर्तते सा

## परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

सावहित्थादरा । रतावुदासीना ऋघा कोपेन भवति । सावहित्थादरा । यथाऽमरुशतके ।

> एकत्राऽऽसनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्गमाद् दूरत स्ताम्बूलाहरगणच्छलेन रभसाऽऽञ्लेषोऽपि संविध्नितः । म्रालापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याऽन्तिके कान्तं प्रत्युपचारतदचतुरया कोषः कृतार्थीकृतः ।।

## रतावुदासीना यथा।

स्रायम्ता कलहं पुरेव कुरुते न संसने वाससो भग्नभूगतिखण्डचमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । स्रङ्गान्यपंयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने तन्वचा शिक्षित एप सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥

इतरात्वधीरप्रगत्भा कुपिता सित सन्तर्ज्यं ताडयित । यथाऽमरुशतके ।
कोपात् कोमललोलवाहुलितकापाशेन बद्धा दृढं
नीत्वा केलिनिकेतनं दियतया सायं ससीनां पुरः ।
भूयोऽप्येविमिति स्खलत्कलिगरा संसूच्य दुश्चेप्टितं
धन्यो हन्यत एप निह्न तिपरः प्रेयान् रुदन्त्या हसन् ॥

धीराधीरप्रगल्भा माध्याधीरेव तं वदति सोत्प्रासवकोक्त्या । यथा तत्रव ।

> कोपो यत्र भ्रुकृटिरचना निग्नहो यत्र मौनं यत्राऽन्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं स्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥

### पुनश्च ।

द्वेषा ज्येष्ठा .... द्वादशीदिताः ॥१८॥

मध्याप्रगल्भाभेदानां प्रत्येक ज्येष्ठाकिनष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । मुग्धा त्वेशरूपैव । ज्येष्ठाकिनष्ठे । यथाऽमरुशतके । दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याऽऽदराद् एकस्या नयने निमीत्य विहितकीडानुबन्धच्छलः । ईषद्विकतकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम् अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां घृतोऽपरां चुम्बति ॥

न चाऽनयोर्दाक्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः । म्रिपतु प्रेम्णाऽपि । यथा चैतत् तयोक्तं दक्षिणलक्षणावसरे । (एषां च धीरमध्याधीरमध्याधीरा-धीरमध्याधीरप्रगत्भाधीरप्रगत्भाधीराधीरप्रगत्भाभेदानां प्रत्येकं ज्येष्ठा-कनिष्ठाभेदात् द्वादशानां वासवदत्तारत्नावलीवद् प्रवन्थनायिकानामुदा-हरणानि महाकविप्रबन्धेष्वनुसर्तं व्यानि ।)

अथाऽन्यस्त्री ।

श्रन्यस्त्री · · · · कुर्यादङ्गाङ्गिसंश्रयम् ॥ १६॥

नायकान्तरसम्बन्धिनी स्रन्योढा । यथा ।
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षग्गमिहाऽप्यस्मिन् गृहे दास्यसि
प्रायेगाऽस्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति ।
एकािकन्यपि यामि तद् वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं
नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ।।

इयं त्विङ्गिनि प्रधाने रसे न क्विचन् निवन्धनीयेति न प्रपिट्चिता । कन्यका तु पित्राद्यायत्तत्वादपरिगोताऽप्यन्यस्त्रीत्युच्यते । तस्यां पित्रा-दिभ्योलभ्यमानायां मुलभायामिष परोपरोधस्वकान्ताभयात् प्रच्छन्नं कामित्वं प्रवतंते । यथा मालत्यां माधवस्य सागरिकायां च वत्सराजस्येति । तदनुरागश्च स्वेच्छ्या प्रधानाप्रधानरससमाश्रयो निवन्धनीयः । यथा रत्नावलीनागानन्दयोः सागरिकामलयवत्यनुराग इति ।

साधारणस्त्री ..... ० प्रागत्भ्यधौत्यंयुक् तद्वचवहारो विस्तरतः शास्त्रान्तरे निर्दाशतः । दिङमात्रं त ।

छन्नकाम०\*\*\*\*\*• पण्डकान् ॥२०॥ रक्तेव\*\*\*\*\*\*मात्राविवासयेतु । छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिक्लिङ्गिप्रभृतयः। सुखार्थोऽप्रयासावाप्तधनः सुखप्रयोजनो वा । ग्रज्ञो मूर्खः। स्वतन्त्रा निरङ्कुदाः। ग्रहंयुरहङ्कृतः। पण्डको वातपण्डादिः। एतान् बहुवित्तान् रक्तेव रञ्जयेदर्थार्थम्। तत्प्रधानत्वात् तद्वृत्तेः। गृहीतार्थान् कुट्टन्यादिना निष्कासयेत् पुनः प्रतिसन्धानाय। इदं तासामौत्सगिकं रूपम्।

रूपकेषु तु ।

रक्तैव · · · · · दिव्यनुपाश्रये ॥२१॥

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादौ रक्तैवैषा विधेया । यथा मृच्छकटिकायां वसन्तसेना चारुदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्ताऽपि हास्यहेतुत्वात् । नाटकादौ तु दिव्यनुपनायके नैव विधेया ।

ग्रथ भेदान्तराणि।

श्रासामष्टा० ः । • पतिकादिकाः।

स्वाधीनपतिका वासकसज्जा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोपितप्रियाऽभिसारिकेत्यष्टौ स्वस्त्रीप्रभृतीनामवस्याः । नायिकाप्रभृतीनामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धर्मित्वप्रतिवादनायाऽष्टाविति न्यूनाधिकव्यवच्छेदः । न च वासकसज्जादेः स्वाधीनपतिकादावन्तर्भावः । ग्रनासन्तिप्रयत्वाद् वासकसज्जाया न स्वाधीनपतिकात्वम् । यदि चैष्यित्प्रयाऽपि स्वाधीनपतिका प्रोषितप्रयाऽपि न पृथग् वाच्या । न चेयता व्यवधानेनाऽऽसित्तिरिति नियन्तुं शक्यम् । न चाऽविदित-प्रियव्यविकायाः खण्डितात्वं नाऽपि प्रवृत्तरितभोगेच्छायाः प्रोषितप्रियात्वं स्वयमगमनान् नायकं प्रत्यप्रयोजकत्वान् नाऽभिसारिकात्वम् । एवमुत्क-ण्ठिताऽप्यन्यैव पूर्वाभ्यः । ग्रौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविधुरा न वासकसज्जा । तथा विप्रलब्धाऽपि वासकसज्जावदन्यैव पूर्वाभ्यः । उक्त्वा नायात इति प्रतारगाधिवयाच् च वासकसज्जोत्कण्ठितयोः पृथक् । कल-हान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीका तथाऽप्यगृहीतप्रियानुनया पश्चात्ताप-प्रकाशितप्रसादा पृथगेव खण्डितायाः । तत् स्थितमेतदप्टाववस्था इति ।

```
द्यासन्तायत्त • · · · · · • स्वाधीनभर्त का ॥२२॥
यथा ।
      मा गर्वमृद्धह कपोलतले चकास्ति
      कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति।
      श्रन्यापि कि न सिख भाजनमीदशानां
      वैरी न चेद भवति वेपथरन्तरायः॥
ग्रय वासकसज्जा।
मुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति त्रिये ।
स्वमात्मानं वेश्म च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये । वासकसज्जा यथा ।
      निजपाणिपत्लवतटस्खलनाद्
      श्रभिनासिकाविवरम्त्पतिनैः।
      श्रपरा परीक्ष्य शनकैर्म मृदे
      मुखवासमास्यकमलदवसनैः ॥
म्रथ विरहोत्कण्ठिता।
चिरयत्य० **** • विरहोत्किष्ठितोन्मनाः ॥२३॥
यथा ।
      सिंब स विजितो वीणावाद्यैः कयाऽप्यपरस्त्रिया
      पिश्तिमभवत् ताम्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुवम् ।
      कथमितरया सेफालीपु स्खलत्कूसुमास्वपि
      प्रसरित नभोमध्येऽपीन्दौ प्रियेण विलम्बचते ॥
भ्रथ खण्डिता।
ज्ञातेऽन्या० **** ० कषायिता ।
यथा।
      नवनखपदमञ्जं गोपयस्यंश्केन
      स्थगयसि पुनरोष्ठं पारिएना दन्तदष्टम् ।
      प्रतिदिशमपरस्त्रीसङ्गशंसी विसर्पन्
```

नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥

परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

भ्रय कलहान्तरिताः । कलहान्तरिता० · · · · · ०ऽनुश्चर्यातियुक् ॥२४॥ यया ।

> निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निर्मू लमुन्मथ्यते निद्रा नैति न दृष्यते प्रियमुखं नक्तिन्दिवं रुद्यते । ग्रङ्गं शोषमुपैति पादपिततः प्रेयांस्तथोपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य दियते मानं वयं कारिताः ॥

ग्रथ विप्रलब्धा ।

विप्रलब्धोक्तसमयमत्राप्तेऽतिविभानिता ।

यथा ।

उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नाऽऽयातः । याऽतः परमपिजीवेज् जीवितनाथो भवेन् तस्याः ॥

ग्रथ प्रोपितप्रिया।

दूरदेशान्तरस्थे ..... प्रोषितप्रिया ।

यथाऽमरुशतके ।

म्रादृष्टिप्रसरात् प्रियस्य पदवीमुद्दीक्ष्य निर्विण्णया विश्रान्तेषु पिधव्वहः परिणातौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । दत्वैकं सभुचा गृहं प्रति पदं पान्यस्त्रियाऽस्मिन् क्षर्णे माऽभुदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितम् ॥

मयाऽभिसारिका।

कामार्ताऽ० · · · · · · ०ऽभिसारिका ॥२५॥

यथाऽमरुशतके।

उरिम निहितस्तारो हारः कृता जघने घने कलकलवती काञ्ची पादौ रएएन्मिएनूपुरौ । प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥

यथा च।

न च मेऽवगच्छिति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मिय । निपुणं तथैनमुपगम्य वदे रिभदृति काचिदिति सन्दिदिशे ॥

तत्र ।

चिन्तानिःइवासः अीडौज्ज्वहयप्रहर्षितेः ॥२६॥

परिश्वयो तु कन्यकोढे । सङ्कोतात् पूर्व विरहोत्किण्ठिते पश्चाद् विद्रूप-कादिना सहाऽभिसरन्त्याभिसारिके । कुतोऽपि सङ्कोतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति व्यवस्थितैवाऽनयोरिति । अस्वाधीनिप्रययोरवस्थान्तरायो-गात् । यत् तु मालविकाग्निमित्रादौ योऽप्येवं धीरः सोऽपि दृष्टा देव्याः पुरत इति मालविकावचनानन्तरम् । राजा

> दाक्षिण्यं नाम विम्बोप्ठि नायकानां कुलब्रतम् । तन् मे दीर्घाक्षि ये प्रागास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥

इत्यादि तन् न खण्डितानुनयाभिप्रायेणाऽपितु सर्वथा मम देव्यधीनत्वमा-इाङ्क्र्य निराज्ञा माभूदिति कन्याविश्वम्भगगयेति । तथाऽनुपसञ्जातनायक-ममागमाया देवान्तरव्यवधानेऽप्युत्कण्ठितात्वमेवेति न प्रोपितप्रियात्व-मनायत्त्रप्रियत्वादेवेति ।।

भयाऽऽसां महायिन्यः ।

दूत्योः नेतृमित्रगुर्गान्विताः ॥२७॥

दासी परिचारिका । सखी स्नेहिनबद्धा । कारुः रज्कीप्रभृतिः । धात्रेयी उपमातृसुता । प्रतिवेशिका प्रतिगृहिणी । लिङ्गिनी भिक्षुक्यादिका । गिल्पिनी चित्रकारादिस्त्री । स्वयं चेति दूतीविशेषाः । नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निसृष्टार्थत्वादिना गुग्गेन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकीं प्रति ।

शास्त्रेषु निष्ठा सहजद्दव बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुषाः त्रियासु॥ तत्र सखी। यथा।

मृगशिशुदृशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते दहनपतिता दृष्टा मूर्तिमंया न हि वैद्यवी। इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदृशां सुधा तव शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेविधटिष्यते।।

यथाच।

ैसच्चं जागाइ दट्ठुं सरिसम्मि जगाम्मि जुज्जए राम्रो । मरउ गा तुमं भिगस्मं मरगां पि सलाहिगाज्जं से ।। स्वयं दूती । यथा ।

ेमहु एहि कि ग्गिवालग्न हरिस गिग्नं वाउ जई वि मे सिचग्नं । माहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो ब्रहं एक्का ॥ इत्याद्य ह्यम् ।

भ्रथ योपिदलङ्काराः।

यौवने .....ंविश्वति: ।

योवने सत्त्वोद्भूता विशतिरलङ्काराः स्त्रीणां भवन्ति ।

तत्र।

भावोः ः ः ः ः शरीरजाः ॥२८॥

शोभा ः ः भ्रयत्नजाः ॥२६॥

तत्र भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजाः । शोभा कान्तिर्दीप्तिर्माधुर्य प्रागल्भ्य-मौदार्यधैर्यमित्ययत्तजाः सप्त ।

विवासत्ययत्तजाः सन्त ।

तानेव निर्दिशति ।

निविकारात्मकात्० ..... ०ऽऽद्यविकिया।

- सत्यं जानाति द्रष्टुं सद्शे जने युज्यते राग: ।
   स्त्रियतां न त्वां मिण्ड्यामि मरणमि इलाघनीयमस्याः ।।
- मुहुरेहि कि निवारक हरिस निजं वायो यद्यपि मे सिचयं । साध्यामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोऽहमेका ॥

तत्र विकारहेतौ सत्यिष ग्रविकारकं सत्त्वम् । यथा कुमारसम्भवे । श्रुताप्सरोगीतिरिष क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसङ्ख्यानपरो बभूव । ग्रात्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥

तस्मादविकाररूपात् सत्त्वाद् यः प्रथमो विकारोऽन्तर्विपरिवर्ती बीज-स्योच्छ्नतेव स भावः । यथा ।

> दृष्टिः सालसतां बिर्भात न शिगुकी डासु बद्धादरा श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसस्त्रीसम्भोगवात्त्रीस्वि । पुंसामङ्कमपेतराङ्कमधुना नाऽऽरोहति प्राक् यथा बाला नृतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ।।

यथा वा कुमारसम्भवे ।

हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तर्धैर्यं श्चन्द्रोदमारम्भ इवाऽम्बुराशिः। उमामुखे विम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि॥

यथा वा ममैव।

'तं व्यित्र वद्यगां ते च्येत्र लोद्यगे जाव्यणं पि तं च्येत्र । अगा अगाङ्गलच्छी अणं च्यित्र कि पि साहेइ ।

ग्रथ हावः।

हेवाकसस्तु · · · · · विकारकृत् । । ३१।।

प्रतिनियताङ्गविकारकारी श्रङ्गारः स्वभावविशेषो हावः । यथा ममैव ।

१. तदेव वचनं ते चैव लोचने यौवनमिव तदेव। मन्यानङ्गलक्ष्मीरन्यदेव किमिप साध्यति।।

## परिजिष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति

¹जं कि पि पेच्छमाणं भगामागां रे जहा तह च्चेग्र । गिज्भाग्र गोहमुद्धं वग्रस्स मुद्धं गिग्रच्छेहि ॥

ग्रथ हेला । स एव हेला ....स्चिका।

हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात् **मुन्य**क्तश्रङ्गाररससूचको हेला । यथा ममैव ।

> ेतह भत्ति से पद्मत्ता सव्बङ्गं विब्भमा थरापृव्भेए। संसइप्रवालभावा होइ चिरं जह सहीरां पि।।

त्रयाऽयत्नजाः सप्त । तत्र शोभा । क्ष्पोपभोग० ..... ० विभूषणम् ।। ३२॥ यथा कुमारसम्भवे ।

ज तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य वालां क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णः । भूतार्थशोभाह्रियमाणनेत्राः

प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥

इत्यादि । यथा च शाकुन्तले ।

श्रनाझातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।
श्रखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।।
श्रथ कान्तिः ।

मन्मयावापितच्छाया सैव कान्तिरिति स्मृता । शोभव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा ।

- यत् किमिप प्रेक्षमाणां भणमानां रे यथा तथैव । निर्घ्याय स्नेहमुग्धां वयस्य मुग्वां पश्य ।।
- तथा फटित्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वोङ्गं विभ्रमाः स्तनोद्भे दे संशियतवालमावा भवति चिरं यथा सस्तीनामिष

उन्मीलद्भदनेन्दुदीप्तिविसरेंदू रे समुत्सारितं
भिन्नं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहंतम् ।
एतस्याः कलविङ्क कण्टकदलीकल्पं मिलत्कौतुकाद्
ग्रप्राप्ताङ्गसुखं रुषेव सहसा केशेपु लग्न तमः।।
यथा हि महाश्वेतावर्णानावसरे भट्टवाणस्य ।
ग्रथ माधुयंम् ।
ग्रज्जुल्बण्त्वं माधुयं
यथा शाकुन्तले ।
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनाऽपि रम्यं
मिलनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनाऽपि तन्वी
किमिव हि मधुराएगां मण्डनं नाऽऽकृतीनाम् ।।

दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः ॥३३॥

यथा ।

अर्थ दीप्ति:।

ैदेम्रा पसिम्र णिम्नन्तसुमुहससिजोण्हाविलुत्ततमिणवहे । म्रहिसारिम्राण विग्धं करेसि म्रण्णागां विहम्रासे ॥

श्रथ प्रागल्भ्यम्।

निःसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यं

मनः क्षोभपूर्वकोऽङ्गसातः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम् । यथाः ममैव ।

तथा ब्रीडा विघेषाऽपि तथा मुग्घाऽपि सुन्दरी ।
कलाप्रयोगचातुर्ये सभास्वाचार्यकं गता ॥
श्रथौदार्यम् ।

भ्रोदायँ प्रश्रयः सदा ।

दैवात् दृष्ट्वा नितान्तसुमुखश्चिष्योत्स्नाविलुप्तमोनिवहे ।
 ग्रिमसारिकारणां विघ्नं करोपि ग्रन्यासां विहताशे ।।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

यथा ।

ैदिग्रहं खु दुक्लिग्राए सम्रलं काऊण गेहवावारं। गरुएवि मण्गुदुक्खे भरिमो पाग्रन्तसुत्तस्स ॥ यथा वा। भ्रूभङ्गे सहसोद्गतेत्यादि। ग्रथ घैर्यम्।

चापलाऽविहता० ः ः । विकत्यना ।। ३४।।

चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धैर्यमिति । यथा मालतीमाघवे ।

> ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी दहतु मदनः किंवा मृत्योः परेण विधास्यति । मम तु दियतः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया कुलममलिनं न त्वेवाऽयं जनो न च जीवितम् ॥

ग्रय स्वाभाविका दश। तत्र

प्रियानुकरणं०\*\*\*\*\*\* ०विचेष्टितैः ।

प्रियकृतानां वाग्वेषचेष्टानां श्रृङ्गारिगानामङ्गनाभिरनुकरगां लीला । यथा ममैव ।

> <sup>२</sup>तह दिट्ठं तह भणिम्रं ताए िएमदं तहा तहा सीएां। ग्रवलोइम्रं सइएहं सविब्भमं जह सवतीहि।

यथा वा।

तेनोदितं वदित याति तथा यथासी।

इत्यादि ।

ग्रय विलासः।

तात्कालिको० ..... ०कियादिषु ॥३५॥

- दिवसं खलु दुःखितायाः सकलं कृत्वा गृहव्यापारं । गुरुण्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य ।।
- २. तथा दृष्टं तथा मिएतं तया नियतं तथा तथा शीएं। अवलोकितं सतृष्णं सविश्रमं यथा सपत्नीभिः।।

```
दियतावलोकनादिकालेऽङ्गे कियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पत्ति-
विलास: । यथा मालतीमाधवे ।
          मत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त-
          वैचित्र्यमुल्लसित्विभ्रममायताक्ष्याः।
          तद् भूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्यम्
          म्राचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ।।
    ग्रथ विच्छिति:।
    आकल्परचना० ..... ०पोषकृत्।
    स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तः। यथा कुमार-
    सम्भवे।
          कर्गार्पितो रोधकपायस्थे
          गोरोचनाभेदनितान्तगौरे।
          तस्याः कपोले परभागलाभाद्
          बबन्ध चक्षंषि यवप्ररोहः
    ग्रय विश्वमः।
    विभ्रमस्त्वरयाः विषयंय: ।।३६।।
    यथा ।
          मभ्युद्गते शशिनि पेशलकान्तदूती-
           संलापसंवलितलोचनमानसाभि:।
           श्रग्राहि मण्डनविधिविपरीतभूपा-
          विन्यासहासितस्बीजनमङ्गनाभिः ।।
     यथा वा ममैव।
           श्रुत्वाऽऽयातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया ।
           भाने ऽञ्जनं दृशोर्लाक्षा कपोले तिलकः कृतः ।।
     ग्रय किलकिञ्चितम्।
           कोषाश्रुः किञ्चितम् ।
     यथा ममैव।
```

### परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

रतिकीडासूते कथमपि समासास समयं मया लब्धे तस्याः वविगतकलकण्ठाधंमघरे । कृतभ्रूभङ्गाऽसौ प्रकटितविलक्षाधंग्रदित-स्मितकोधोद्भान्तं पुनरपि विदध्यान् मयि मुखम् ।।

ग्रथ मोट्टायितम्।

मोट्टायितं ..... कथादिवु ।।३७॥

इष्टकथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु प्रियानुरागेरा भावितान्तः

करणत्वं मोट्टायितम् । यथा पद्मगुप्तस्य ।

चित्रवीतन्यपि नृपे तत्त्वावेशेन चेतिस । ब्रीडार्धविततं चक्रे मुखेन्द्रमवर्शव सा ॥

#### यथा वा।

मातः कं हृदये निषाय सुचिरं रोमाञ्चिताङ्गी मुहु-र्जृ म्भामन्थरतारकां सुललितापाङ्गां दधाना दृशम् । सुस्तेवाऽऽलिखितेव शून्यहृदया लेखावशेषीभव-स्यात्मद्रीहिंगा कि ह्रिया कथय मे गूढो निर्हान्त स्मरः ॥

### यथा वा ममैव।

स्मरदवयुनिमित्तं गूढमुन्नेतुमस्याः सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः। भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा ततवलियतबाहर्जं स्भितैः साङ्गभङ्गैः॥

ध्यथ कुट्टमितम्।

सानन्दाऽन्तः .... केशाघरग्रहे।

#### यथा ।

नान्दीपदानि रितनाटकविश्वमाणाम् श्राज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । दण्टेऽघरे प्रणयिना विघुताग्रपाणेः गीत्कारज्ञुष्ककदिनानि जयन्ति नार्याः ॥

```
ग्रथ विब्बोक:।
गर्वाभिमाना० .... ०ऽनादरक्रिया ।। ३८।।
यथा ममैव।
      सव्याजं तिलकालकान् विरलयल् लोलाङ्गुलिः संस्पृशन्
      वारंवारमुदञ्चयन् कुचयुगप्रोदञ्चिनी लाञ्चलम्।
      यद् भ्रूभङ्गतरङ्गिताञ्चितदृशा सावज्ञमालोकितम्
      तद्गर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ।।
ग्रथ ललितम्।
सुक्माराङ्गः भवेत ।
यथा ममेव।
      सभ्रभङ्गं करिकसलयावर्तनैरालपन्ती
      सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याऽञ्चलेन ।
      विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वैरयातै-
      निःसङ्गीतं प्रथमवयसा नितता पञ्चजाक्षी ॥
 श्रय विहृतम्।
 प्राप्तकालं न .....हि तत् ॥३६॥
 प्राप्तावसरस्याऽपि वाक्यस्य लज्जया यद्वचनं तद् विहृतम् । यथा ।
       पादांगुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती
       भूयो भूयः क्षिपन्ती मिय सितशबले लोचने सोलतारे।
       वक्त्रं हीनम्रमीषत्स्फुरदघरपूटं वाक्यगर्भं दघाना
       यन् मां नोवाच किञ्चित् स्थितमपि हृदये मानसं तदद्नोति ॥
 ग्रथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह ।
 मन्त्री० • • • • • तस्याऽर्थचिन्तने ।
 तस्य नेत्ररथंचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽत्मा वोभवं
```

तत्र विभागमाह । मन्त्रिणाः सिक्क्ष्यः ॥४०॥

वा सहायः।

उक्तलक्षणो लिलतो नेता मन्त्र्यायत्तसिद्धिः । शेषा धीरोदात्तादयः । अनियमेन मन्त्रिग्गा स्वेन वोभयेन वाऽङ्गीकृतसिद्धय इति ।

धर्मसहायास्तु ।

ऋत्विक्० ः ः ः व्यक्तवादिनः ।

ब्रह्म वेदस्तं वदंति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः । भात्मज्ञानिना वा । शेषाः प्रतीताः ।

दुष्टदमनं दण्डस्तत्सहायास्तु ।

सुहृत्कुमारा० ः ः ०सैनिकाः ।।४१॥

स्पष्टम् । एवं तत्तत्कार्यान्तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि ।

यदाह।

द्यन्तःपूरे ... स्वस्वकार्योपयोगिनः ।।४२॥

शकारो राज्ञः श्यालो हीनजातिः।

विशेषान्तरमाह।

ज्येष्ठमध्याधमत्वेन · · · · चोत्तनादिता ।

एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतामन्त्रिपुरोहितादीनामुत्तममध्य-माधमभावेन त्रिरूपता । उत्तमादिभावश्च न गुणसङ्ख्योपचयापचयेन किं तर्हि गुणातिशयतारतम्येन ।

एवं नाट्ये विवातव्यो नायकः सपरिच्छदः ॥४३॥

उक्तो नायकस्तद्वचापारस्तुच्यते ।

तद्वचापारात्मिका .....शृङ्कारचेष्टितैः ।

प्रवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्तिः । सा च कैशिकी सात्त्वत्यार-भटीभारतीभेदाच् चतुर्विषा । तासां गीतनृत्यविलासकामोपभोगाद्युपनक्ष्य-मागो मदः शृङ्कारी कामफलाविच्छन्नो व्यापारः कैशिकी ।

सातु।

नर्भतित्स्फञ्ज ० • • • चतुरिङ्गका ॥४४॥ तदित्यनेन सर्वत्र नर्भ परामृश्यते ।

तत्र

वैदच्यक्रीडितं · · · · विहितं त्रिधा ॥४५॥ ग्रात्मोपक्षेप सम्मोगमानैः · · · · · · नर्माऽष्टादशघोदितम् ॥४६॥

अग्रास्य इष्टजनावर्जनरूपः परिहासो नमं । तच्य शुद्धहास्येन स शृङ्गारहास्येन सभयहास्येन च रचिनं त्रिविचम् । शृङ्गारवदिष स्वानुराग-निवेदनसम्मोगेच्छाप्रकाशनसापराधिपयप्रतिभेदनैस्त्रिविधमेव । भय-नमीऽपि शुद्ध रसान्तराङ्गभावाद् द्विविधम् । एवं षड्विधस्य प्रत्येकं वाग्वेषचेष्टा व्यतिकरेणाऽष्टादशिवधत्वम् ।

तत्र वचोहास्यनमं यथा ।

पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन
स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।
सारञ्जिथत्वा चरगौ कृताशीमल्यिन तां निर्वचनं जधान ।।

वेषनर्म यया नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे । क्रियानमं यया मालविकाग्निमित्रे उत्स्वप्नायमानस्य विदूषकस्योपरि निपुणिका सर्प-भ्रमकारणं दण्डकाष्ठं पातयति । एवं वक्ष्यमार्गोष्विप वाग्वेषचेष्टापरत्वमु-दाहार्यम् ।

श्रृङ्गारवदात्मोपक्षेपनमं यथा ।
मध्याह्नं गमय त्यज श्रमजलं स्थित्वा पयः पीयतां
मा शून्येति विमुञ्च पान्य विवशः शीतः प्रपामण्डपः ।
तामेव स्मर घस्मरस्मरश्चरत्रस्तां निजप्रेयसीं
त्विच्चतं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥
सम्भोगनमं यथा ।
भालोए च्चिग्र सूरे घरिग्गी घरसामिग्रस्म घेतूगा ।
गोच्छन्तस्स वि पाए धुग्रइ हसन्ती हसन्तस्स ॥
माननमं यथा ।

सालोके एव सूर्ये गृहिएगो गृहस्वामिकस्य गृहोत्वा ।
 म्रानच्छतोऽपि पादौ घुनोति हसन्ती हसतः ।।

तदिवतथमवादीयंन् मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यद् दुकूलं दधानः । भदिधिवसति मागाः कामिनां मण्डनश्री-वं जति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ॥

भयनमं यथा रत्नावल्यामालेख्यदशंनावसरे । सुसङ्गता । <sup>१</sup>जाणिदो मए एसो सब्बो बुत्तन्तो समं चित्तफलहएए। ता देवीए णिवेदइस्स-मित्यादि ।

श्रुङ्गाराङ्गं भयनमं । यथा ममैव । ग्राभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव-दिचरं ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भिनपुणम् । इतः पृष्ठे पृष्ठे किभिदमिति सन्त्रास्य सहसा कृताक्लेषं यूर्तः स्मितमधुरमालिङ्गिति वधूम् ॥

ग्रथ नर्मस्फिञ्जः ।

नर्मस्फिञ्जः .... नवसङ्गमे ।

यथा मालविकाग्निमित्रे सङ्कृते नायकमिभृतायां नायिकायां नायकः।

विसृज सुन्दरि सङ्गमसाध्वसं ननु चिरात् प्रभृति प्रसायोन्मुखे । परिगृहाण गते सहकारतां स्वमतिमुक्तलताचरितं मयि ।।

मालविका । <sup>२</sup>भट्टा देवीए भयेगा स्रत्तगो वि पिश्रं काउं ग पारेमीत्यादि ।

भ्रथ नमंस्फोटः ।

नमंस्फोटस्तु लवैः ॥४७॥

यथा मालतीमाधवे । मकरन्दः ।

१. जातो मर्यंष सर्वो वृत्तान्तः सह चित्रफलकेन तत् देव्यं निवेदियध्यामि ।

२. भतं , देग्या भयेनात्मनोऽपि त्रियं कत् न पारयामि ।

गमनमलसं शून्या दृष्टिः शरीरमसौष्ठवं श्वसितमधिकं किं त्वेतत् स्यात् किमन्यदतोऽथवा । भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ॥

इत्यत्र गमनादिभिर्भावलेशैर्माधवस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते ।

ग्रथ नमंगर्भः।

छन्तनेत्र० .... केशिकी ॥४८॥

यथाऽमरुशतके ।

दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याऽऽदराद् एकस्या नयने निमील्य विहितकीड़ानुबन्धच्छलः ! ईषद्विकतकन्त्ररः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम् मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥

यथा प्रियदिशकायां गर्भाङ्के वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थाने साक्षाद् वत्सराजप्रवेशः।

श्रथ सात्त्वती।

विशोका "" परिवर्तकः ॥४६॥

शोकहीनः सत्त्वशौर्यत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती । तदङ्कानि च संलापोत्थापकसाङ्घात्यपरिवर्तकाख्यानि ।

तत्र ।

संलापको .....मथः।

यथा वीरचरिते । रामः । श्रयं स यः किल सपरिवारकात्तिकेय-विजयार्विजतेन भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । परशुरामः । राम राम दाशरथे स एवाऽयमाचार्य-पादानां प्रियः परशुः ।

> शस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गर्गानां सैन्यैवृँतो विजित एव मया कुमारः ।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

एतावताऽपि परिरभ्य कृतप्रसादः प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान् गुरुमें ॥

इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभीरवचसा संलाप इति ।

श्रयोत्यापकः ।

उत्यापकस्तुः ....परम् ।।५०।।

यथा वीरचरिते।

भ्रानन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा वैतृष्ण्यं नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वइशंने चक्षुषः । त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नाऽस्मि विषयः कि वा बहुन्याहृतै-रस्मिन् विश्वतजामदग्न्यविजये बाहौ धनुज्रम्भताम् ॥

श्रय साङ्गात्यः।

मन्त्रार्थः .... सङ्कभेदनम्।

मन्त्रशक्त्या । यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चारणक्येन स्वबुद्धा भेदनम् । ऋर्थशक्त्या तत्रैव । यथा पर्वतकाभरणस्य राक्षस-हस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम् । दैवशक्त्या तु । यथा रामायरो रामस्य दवशक्त्या रावरणाद् विभीषणस्य भेद इत्यादि ।

ग्रथ परिवर्तकः ।

प्रारब्घोत्थान० .....परिवर्तकः ॥५१॥

प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः । यथा वीरचरिते ।

हेरम्बदन्तमुसलोहिलखितैकभित्ति-वक्षो विशाखविशिखब्रणलाञ्छनं मे । रोमाञ्चकञ्चुकितमद्भृतवीरलाभाद् यत् सत्यमद्य परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम् ।।

रामः । भगवन् परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतदित्यादि । सात्त्वतीमूपसंहरन्नारभटीलक्षरणमाह । एभिरङ्गैश्च० " "वस्तूत्यानावपातने ॥५२॥ मायामन्त्रवलेनाऽविद्यमानवस्तुप्रकाशनम् । तन्त्रवलादिन्द्रजालम् । तत्र ।

सङ्क्षिप्तवस्तु · · · · नेत्रन्तरपरिग्रहः ॥५३॥

मृद्वंशदलचर्मादिद्रव्योगेन वस्तूत्थापनं सङ्क्षितः । यथोदयनचरिते किलिञ्जहिस्तिप्रयोगः । पूर्वनायकावस्थानिवृत्त्याऽवस्थान्तरपरिग्रहमन्ये सङ्क्षिप्तकां मन्यन्ते । यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीवः । यथा च परशुराम-स्यौद्धत्यिनवृत्त्या शान्तत्वापादनं पुण्या ब्राह्मणजातिरित्यादिना ।

ग्रथ सम्फेटः।

सम्फेटस्तुः संरब्धयोर्द्धयोः।

यथा मात्रवाधोरघण्टयोमलितीमाधवे । इन्द्रजिल्लक्ष्मरायोदच रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु ।

ग्रथ वस्तृत्थापनम् ।

मायाद्यस्यापितं वस्तु वस्तुत्थापनमिष्यते ।

यथोदात्तराघवे।

जीयन्ते जियनोऽि सान्द्रतिमिग्वातैर्वियद्व्यापिभिः भीम्बन्तः सकलारवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी । एताश्चोग्रकबन्धरन्ध्रः रुधिरैराध्मायमानोदरा मुञ्चन्त्याननकन्दरानलमुचस्तीवा रवाः फेरवाः ॥

#### इत्यादि ।

ग्रथाऽवपातः ।

प्रवपातस्तु .....वद्रवै: ॥५४॥

यथा रत्नावल्याम्।

कण्ठे कृत्वाऽवशेषं कनकमयमधः शृङ्खलादाम कर्षन् कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवलिकिङ्किणीचकवालः । दत्तातङ्को गजानामनुष्टृतसरणिः सम्भ्रमादश्वपालैः

प्रभ्रष्टोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरातः ॥

नष्टं वर्षवरैमंनुष्यगगानाभावादकृत्वा त्रपाम् ग्रन्तः कञ्चुकि कञ्चुकस्य विश्वति त्रासादयं वामनः । पर्यन्ताश्रयिभिनिजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं कुठजा नीचतर्येव यान्ति शनकरात्मेक्षणाशिङ्कृतः ॥

यथा च प्रियदर्शनायां प्रथमेऽङ्के विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । उपसंहरति ।

एभिरङ्गेश्च० .....नाटकलक्षर्णे ॥५५॥ कैशिकों ....प्रतिजानते ॥५६॥

सा तु लक्ष्ये क्विचिदिप न दृश्यते न चोपपद्यते रसेषु हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात् । नीरसस्य च काव्यार्थस्य चाऽभावात् । तिस्र एवैताः भ्रथंवृत्तयः । भारती तु शब्दवृत्तिरामुखसंगत्वात् तत्रैव वाच्या ।

वृत्तिनियममाह।

शृङ्गारे''''मारती ॥५७॥

देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवृत्तिरित्याह ।

देशभाषा० ः अयोजयेत् ॥ ५८॥

तत्र पाठ्यं प्रति विशेष: ।

पाठ्यं ..... क्विचित् ॥५६॥

ववचिदिति देवीप्रभृतीनां सम्बन्धः।

प्रकृतेरागनं प्राकृतम् । प्रकृतिः संस्कृतं तद्भवं तत्ममं देशीत्यनेक-प्रकारम् । शूरसेनी मागधी च स्वशास्त्रनियते ।

विकाचा० ..... तथा ॥६०॥

यहेशं \*\*\*\* भाषाव्यतिक्रमः ॥६१॥

स्पष्टार्थमेतत् ।

म्रामन्त्र्यामन्त्रकौचित्येनाऽऽमन्त्ररामाह ।

भगवन्तो ..... मिथः ॥६२॥

ग्रायविति सम्बन्धः।

रथी''''तैः ॥६३॥

श्रपिशब्दात् पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः । सोऽपि तैस्ता-तेति मुगृहीतनामा चेति ।

मावोऽनुगेन .... च।

सूत्रधारः पारिपारुवंकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिगामार्षं इति ।

देव:\*\*\*\*चाघमैः ॥६४॥

म्रामन्त्रणीया · · · · स्त्रियः ।

विद्वद्दे वादिस्त्रियो भतृंवदेव देवरादिभिर्वाच्याः ।

तत्र स्त्रियं प्रति विशेपः।

समाः तथा ॥६५॥

कुट्टिन्यम्बे० · · · · : शब्दचते ॥६६॥

पूज्या जरती अम्बेति । म्पष्टमन्यत् ।

चेष्टागुरगो०\*\*\*\*\* क्षत्रिखण्डमौलिः ॥६७॥

दिङ्मात्रं दिश्तितिमित्यर्थः । चेष्टा लीलाद्याः गुराा विनयाद्याः उदा-हृतयः संस्कृतप्राकृताद्या उक्तयः सत्त्वं निर्विकारात्मकं मनोमावः सत्त्वस्य प्रथमोविकारः तेन हावादयो ह्यापलक्षिताः ।

> इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके नेतृप्रकाशो नाम द्वितीयप्रकाशः समाप्तः।

# वृतीयः प्रकाशः

बहुवक्तन्यतया रसविचारातिलङ्क्षनेन वस्तुनेतृरसानां विभज्य नाटका-दिष्पयोगः प्रतिपाद्यते ।

प्रकृति० ः ः नाटकमुच्यते ॥ १॥

उद्दिष्टघर्मकं हि नाटकमनुद्दिष्टधर्माणां प्रकरणादौनां प्रकृतिः । शेषं प्रतीतम् ।

तत्र ।

पूर्वरङ्गं .....०नटः ॥२॥

पूर्वं रज्यतेऽस्मिन्निति पूर्वरङ्को नाट्यशाला। तत्स्थप्रथमप्रयोग-व्युत्थापनादौ पूर्वरङ्कता। तं विधाय विनिगंते प्रथमं सूत्रधारे तद्वदेव वैद्यापनादो प्रविश्याऽन्यो नटः काव्यार्थं स्थापयेत्। स च काव्यार्थं स्थापनात् सूचनात् स्थापकः।

दिव्यमर्त्ये .....पात्रमयापि वा ॥३॥

सः स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्यं च मत्यं ह्पो भूत्वा मिश्रं च दिव्यमत्यंयोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत् । वस्तु बीजं मुखं पात्रं वा । वस्तु यथोदात्तराघवे ।

> रामो मूष्टिन निषाय काननमगान् मालामिवाऽऽज्ञां गुरो-स्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैवोज्भितम् । तौ सुग्रोविवभीषणावनुगतौ नीतौ परां सम्पदं प्रोहीप्ता दशकन्षरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥

बीजं यथा रत्नावल्याम् ।

 दोर्घपादिवक्षेपेण परिक्रमो वैद्यावस्थानकम् । ग्रादिशब्दात् साण्ड-वादिना परिक्रमो रोद्रमिति कस्यचित् दिव्यगी द्वीपादन्यस्मादिष मध्यादिष जलिनधेदिशोऽप्यन्तात् । ग्रानीय मटिति घटयति विधिरिभमतमभिमुखीभूतः ॥ मुखं यथा ।

**भा**सादितप्रकटनिर्मलचन्द्र**हा**सः

प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । उत्साय गाढतमसं घनकालमुग्रं

रामो दशास्यमिव सम्भृतवन्धुजीवः ॥

पात्रं यथा शाकुन्तले।

तवाऽस्मि गीतरागेगा हारिगा प्रसभं हृतः।
एष राजेव दृष्यन्तः सारञ्जेणाऽतिरंहसा।।

रङ्गं ....वृत्तिमाश्रयेत् ॥४॥

रङ्गस्य प्रशस्तिं काव्यार्थानुगतार्थैः क्लोकैः कृत्वा ।

भौत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया तैस्तैबंन्धुवधूजनस्य वचनैनीताऽऽभिमुख्यं पुनः । दृष्ट्वाग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे संरोहत्पुलका हरेगा हसता विलध्टा शिवा पातु वः ॥

इत्यादिभिरेव भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्।

सात्।

भारतीःःः ०प्रहसनामुखैः ॥५॥

पुरुषिवशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्प्रधानो नटाश्रया व्यापारो भारती । प्ररोचना वीर्याप्रहसनामुखानि चाऽस्यामङ्गानि ।

ययोद्देशं लक्षरामाह।

उन्मुखीकरणं .....प्ररोधना ।

प्रस्तुतार्थप्रशंसनेन श्रोतृषाां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम् ।

> श्रीहर्षो तिपुणः कविः पन्षिदप्येषा गुणग्राहिस्री सोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम् ।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तः पदं कि पुन-मद्भाग्योपचयादयं समृदितः सर्वो गुरगानां गराः ॥

बीथी .....तत् पुनः ॥६॥

सूत्रवारो .....तदामुखम् ॥ ॥।

प्रस्तावनाः अयोदश ॥६॥

तत्र कथोद्घातः।

स्वेतिवृत्तसमं ः ः द्विषव सः ॥६॥

वाक्यं यथा रत्नावत्याम् । योगन्वरायणः । द्वीपादन्यस्मादपीति । वाक्यार्थं यथा वेगीसंहारे । सूत्रधारः ।

> निर्वाणवैरिदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनया सह केशवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्या भवन्तु कृषराजसूता सभृत्याः ॥

ततोऽर्थेनाऽऽह । भीमः ।

लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः
प्रारोषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।
ग्राकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः
स्वस्या भवन्तु मिय जीवति धार्तराष्ट्राः ॥

भथ प्रवृत्तकम्।

कालसाम्य० : : : प्रवृत्तकम् ।

प्रवृत्तकालसमारगुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेशः प्रवृत्तकं यथा ।

ग्रासादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः प्राप्तः शन्तसमय एष विशुद्धकान्तः । उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिव सम्भृतबन्धुजीवः ॥

ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः।

ग्रथ प्रयोगातिशयः।

एषोऽयमित्यु० .....मतः ॥१०॥ यथा एष राजेव दुष्यन्त इति । ग्रथ वीथ्यङ्गानि ।

उद्घात्यकावलगितेःःःः त्रयोदशः ॥११॥ तत्रः।

गूढार्थपद० ..... तदुच्यते ।।१२।।

गूढार्थ पदं तत्पर्यायश्चेत्येवं माला । प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माला । द्वयोक्तिन्नत्रत्युक्तौ तद् द्विविधमुद्धात्यकम् । तत्राऽऽद्यं विक्रमोर्वश्यां यथा । विदूषकः । भो वग्रस्स को एसो कामो जेरा तुमं पि दूमिज्जसे सो कि पुरिसो श्राद्ध इत्थिश्रत्ति । राजा । सखे ।

मनोजातिरनाधीना सुखेष्वेव प्रवर्तते । स्नेहस्य लिलतो मार्गः काम इत्यभिधीयते ।।

विदूषकः । <sup>२</sup>एवं पि ए। जारो । राजा । वयस्य इच्छाप्रभवः स इति । विदूषकः । <sup>3</sup>िकं जो जं इच्छिदि सो तं कामेदित्ति । राजा । ग्रथ किम् । विदूषकः । <sup>४</sup>ता जाणिदं जह श्रहं सूश्रग्रारसालाए भोग्रग्रं इच्छामि ।

द्वितीयं यथा पाण्डवानन्दे ।

का श्लाच्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्यैः कृतः कि दुःखं परसंश्रयो जगित कः श्लाच्यो य ग्राश्रीयते । को मृत्युर्व्यसनं शुचं जहित के यैनिजिताः शत्रवः कैविज्ञातिमदं विराटनगरे छन्नस्थितैः पाण्डवैः ॥

भो वयस्य क एख कामो येन त्वमिप दूयसे स कि पुरुषोऽथवा स्त्रीति।

२. एवमपि न जानामि ।

३. कि यो यदिच्छति स तत् कामयतीति ।

तज्ज्ञातं यथाहं सूपकारशालायां भोजनिमच्छामि ।

## परिशिष्ट: घनिक की संस्कृत वृत्ति

भ्रथाऽवलगितम् ।

यत्रैकत्र .....०गितंद्विधा ॥१३॥

तत्राऽऽद्यं यथोत्तरचिरते । समुत्पन्नवनिहारगर्भदोहदायाः सीनाया दोहदकार्यं अनुप्रविदय जनापवादादरण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे । रामः । लक्ष्मण् तातिवयुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाऽहं प्रवेष्टु शक्नोमि । तदवतीर्यं गच्छामि ।

कोऽपि सिहासनस्याऽधः स्थितः पादुकयोः पुरः । जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते ।। इति भरतदर्शनकार्यसिद्धिः ।

ग्रय प्रपञ्च: ।

ग्रसद्भु० \*\*\* \*\* ० मत: ।

श्चसद्भूतेनाऽयें न पारदार्यादिनैपुण्यादिना याज्योग्यस्तुतिः स प्रपञ्चः । यथा कपूरमञ्जयम् । भैरवानन्दः । ेरण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मञ्जं मंसं पिज्जए खज्जए ग्र । भिनसा भोज्जं चम्मखण्डं च सेज्जा कोलो धम्मो कस्स एो होइ रम्मो ॥

अथ त्रिगतम्।

श्रुतिसार्वे ।।१४॥

यथा विक्रमोवंश्याम् ।

मतानां कुसुमरसेन षट्पदानां दाब्दोऽयं परभृतनाद एप धीरः। कैनासे मुरगग्गसेविते समन्तात् किन्नर्यः कलमध्राक्षरं प्रगीताः॥

अथ छलनम्।

प्रियाभैर० .... ० छलम्।

यथा वेग्रीसंहारे । भीमार्जुनौ ।

रण्डा चण्डा दीक्षिता धर्मदारा मद्यं मांसं पीयते खाद्यते च ।
 मिक्षा भोज्यं चर्मखण्डञ्च श्रुष्या कौलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः ।।

कर्त्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी राजा दुःगासनादेर्गुरुर्नुजशतस्याऽङ्गराजस्य मित्रम् । कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः नवाऽऽस्ते दुर्योवनाऽसौ कथयत पुरुषा द्रष्टुमभ्यागती स्वः ।। प्रथ वाक्केली ।

विनि० \*\*\* • • ऽपि वा

ग्रस्येति वाक्यस्य प्रकान्तस्य साकाङ्श्रस्य विनिवर्तनं वाक्केली द्वित्रिवा उक्तिप्रत्युक्तयः । तत्राऽऽद्या यथोत्तरचरिते । वासन्ती ।

> त्वं जीविन त्वमिस मे हृदयं द्वितीय त्वं कौमुदी नयनयोरमृनं त्वमङ्गे । इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेगा ॥

उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्याम् । विदूषकः । भोदि मम्रणिए मं पि एदं चर्चारं सिक्खावेहि । मदिनका । हदास रण क्खु एसा चर्चिरी दूविखण्डम्रं क्खु एदम् । विदूषकः । भोदि कि एदिणा खण्डेरण मोदम्रा करीग्रन्ति । मदिनका । रण हि पढीम्रदि क्खु एदमित्यादि ।

म्रथाऽधिबलम् ।

म्रन्योन्य॰ · भवेत्। यथा वेग्गीसंहारे। म्रर्जुन:।

मकलरिपृजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते तृरामिव परिभूतो यस्य गर्वेग लोकः। रणिश्वरिस निहन्ता तस्य राघासुतस्य प्रणमित पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपृत्रः।।

इत्युपक्रमे । राजा । ग्ररे नाऽहं भवानिव विकत्थनाप्रगत्भः । किन्तु ।

१. भवति मदिनके मामप्येतां चर्चरीं शिक्षय।—हताश न खलु एवा चर्चरी द्विपदीखण्डकं खल्वेतत्।—भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते।—न हि, पठ्यते खल्वेतत्।

द्रश्यन्ति न चिरात् सुप्तं बान्धवास्त्वां रहाङ्गरो । मद्गदाभिन्नवक्षोस्थिवेशिकाभङ्गभीषराम् ॥ इत्यन्तेन भीमदुर्योद्यनयोरन्योन्यवाक्यस्याऽऽधिक्योक्तिरधिवलम् ।

श्रथ गण्डः ।

गण्ड · · · · · ०दितम् ॥१६॥

ययोत्तरचरितं । रामः ।

इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयो

रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः।

श्रयं बाहु: कण्ठे शिशिरमसृशो मौक्तिकसरः

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्त विरहः ॥

प्रविश्य प्र<mark>तिहारी । <sup>१</sup>देव उग्र</mark>त्यिदो । रामः । ग्रयि कः । प्रतीहारी । देवस्स श्रासण्सप**रिचारश्रो दुम्म्र**हो इति ।

ग्रथाऽवस्यन्दितम् ।

रसोक्त० ..... तत् ।

यथा छिलितरामे । सीता । रजाद कल्लं बखु तुम्हेहि अजुज्भाए गन्तव्वं । तिंह सो राम्रा विराएरा रामिदव्यो । लवः । अम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम् । सीता । जाद सो बखु तुम्हारां पिदा । लवः । किमावयो रघुपतिः पिता । सीता । साशङ्कम् । जाद रा बखु परं तुम्हाणं सम्रलाए ज्जेव्य पृहवीए इति ।

ग्रथ नालिका।

सोपहासा प्यहेलिका ॥१७॥

यथा मुद्राराक्षसे । चरः । <sup>3</sup>हंहो बह्मण मा कुष्प । कि पि तुह

- १. देव, उपस्थितः । -- देवस्यासन्नपरिचारको दुर्मु सः ।
- २. जात, कत्यं खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तिह स राजा विनयेन नितव्यः ।—जात स खलु युवयोः पिता ।—जात न खलु परं युवयोः सकलाया एव पृथिव्याः ।
  - ३. हंहो ब्राह्मण मा कृष्य किमिव तवोपाध्यायो जानाति किमप्यस्मा-

उम्रज्माम्रो जाणादि कि पि अम्हारिसा जणा जारणन्ति । शिष्यः । किम-स्मदुपाध्यायस्य सर्वज्ञत्वमपहर्तुमिच्छसि । चरः । यदि दे उवज्भाम्रो सन्वं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो ग्रणभिष्पेदोत्ति । शिष्यः । किमनेन जातेन भवतीत्युपक्रमे । चारणक्यः । चन्द्रगुप्तादपरक्तान् पुरुषान् जानामी-स्युक्तं भवति ।

ग्रथाऽसत्प्रलापः।

श्रसम्बर्ः "यथोत्तरः।

ननु चाऽसम्बद्धार्थत्वेऽसङ्गितिनीम बाक्यदोष उक्तः । तन् न । उत्स्वप्नायितमदोन्मादशैशवादीनामसम्बद्धप्रलापितैव विभावः । यथा ।

अजिष्मिन्ति विदायं वनत्रकुहराण्यासृक्कतो वासुके रङ्गुल्या विषकर्बुरान् गरायतः संस्पृत्य दन्ताङ्कुरान् । एकं त्रीणि नवाऽष्ट सप्तषिति प्रध्वस्तसङ्ख्याकमा वाचः कौञ्चरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णान्तु वः ॥ यथा च ।

हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता। विभावितैकदेशेन देवं यदभियुज्यते॥ यथा वा।

भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं विद्वाना पिबामि वियत् । हिरहरहिरण्यगर्भा मत्युत्रास्तेन नृत्यामि ॥ ग्रथ व्याहारः ।

ग्रन्यार्थः • • • वचः ।

यथा मालविकाग्निमित्रे लास्यप्रयोगावसाने । मालविका निर्गन्तु-मिच्छति । विदूषक: । भमा दाव उवएससुद्धा गमिस्ससीत्युपक्रमे गणदास: ।

दृशा जना जानन्ति।—यदि त उपाध्यायः सर्व जानाति तज्जानातु तावत् कस्य चन्द्रोऽनिभन्ने । इति ।

१. मा ताबदुपदेशशुद्धा गमिष्यति ।

विदूषकं प्रति । आर्यं उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । विदूषकः । १पडमं पच्चूसे ब्रम्हरएस्स पुम्रा भोदि सा तए लिङ्क्षदा । मानविका स्मयते इत्यादिना नायकस्य विश्वब्धनायिकादर्शनप्रयुक्तेन हास्यलाभकारिणा वचनेन व्याहारः ।

ग्रथ मृदवम् ।

दोषा'''''तत् ॥१८॥

यथा शाकुन्तले।

मेदरछेदकुशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः सत्त्वानामुपलक्ष्यते विकृतिमिच्चतं भयक्रोघयोः। उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग् विनोदः कुतः॥

इति मृगयादोषस्य गुराीकारः।

यथा च।

सततमनिर्वृतमानसमायासहस्रसङ्कुलक्लिष्टम् । गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीपुरयम् ।। इति राज्यगुणस्य दोषीभावः ।

उभयं वा।

सन्तः सच्चरितोदयव्यसिननः प्रादुर्भवद्यन्त्रगाः सर्वत्रैव जनापवादचिकता जीवन्ति दुःस्रं सदा। प्रव्युत्पन्नमितः कृतेन न सता नैवाऽसता व्याकुलो युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥

इति प्रस्तावनाङ्गानि ।

एषा० ..... प्रपञ्चयेत् ॥११॥

तत्र ।

ग्रभिगम्य०''''महीपतिः ॥२०॥ प्रस्यातवंशो'''''०ऽऽधिकारिकम् ॥२१॥

१. प्रथमं प्रत्यूचे बाह्य एस्य पूजा मवति सा तथा लङ्किता।

यत्रेतिवृत्ते सत्यवागसंवादकारिनीतिशास्त्रप्रसिद्धाभिगामिकादिगुर्गं-र्युक्तो रामायणमहाभारतादिप्रसिद्धो धीरोदातो राजधिदिब्यो वा नायकः तत्प्रख्यातमेवाऽत्र नाटके ग्राधिकारिकं वस्तु विषेयमिति ।

## यत् ....प्रकत्पवेत् ॥२२॥

यथा छद्मना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराघवे परित्यक्तः । वीर-चरिते त् रावणसौह्देन वाली रामवधार्यमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः ।

आद्यन्तमेवं .....खण्डयेत् ॥२३॥

श्रनौचित्यरसिवरोधपरिहारपरिशुद्धीकृत सूचनीयदर्शनीयवस्तुविभाग-फलानुसारेरगोपक्लृप्तबीजिबिन्दुपताकाप्रकरीकार्थ्यलक्षणार्थप्रकृतिकं पञ्चा-वस्थानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत् । पुनरिप चैकैकस्य भागस्य द्वादश त्रयो-दश चतुर्दशेत्येवमङ्गसंज्ञान् सन्धीनां विभागान् कुर्यात् ।

# चतुःषब्ठिस्तुः भन्यसेत् ॥२४॥

श्चपरमिष प्रासिङ्गकमितिवृत्तमेकाद्यैरनुसिधिभिन्यूँ निमिति प्रधानेति-वृत्तादेकद्वित्रिचुर्तुभिरनुसिधिभिन्यूँ नं पताकेतिवृत्तं न्यसनीयम् । श्रङ्गानि च प्रधानाविरोधेन यथालाभं न्यसनीयानि प्रकरीतिवृत्तं त्वपरिपूर्णसिध्धि विधेयम् ।

तत्रैवं विभवते।

म्रादौ ..... कार्ययुक्तितः।

इयमत्र कार्य्ययुक्तिः।

श्रपेक्षितं .....० संश्रयः ॥२५-२६॥

सच।

प्रत्यक्ष ० ..... ० साश्रय: ॥२७॥

रङ्गप्रवेशे साक्षात् निर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दूपक्षेपार्थपरिमित्तो-ऽनेकप्रयोजनसंविधानरसाधिकरण उत्सङ्ग इवाऽङ्कः ।

तत्र च।

श्चनुभाव०···ःपरिपोषग्रञ् ॥२८॥

ग्रङ्गिन एवाऽङ्गिरसस्थायिनः संग्रहात् स्थायिनेति रसान्तरस्था-

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

यिनो ग्रहणम् । गृहीतमुक्तैः परस्परव्यतिकीर्गोरित्यर्थः ।

न चाऽतिरसतो .....०लक्षणै: ।।२६।।

कथासन्ध्यङ्गोपमादिलक्षर्गभू प्रणादिभिः।

एको ..... ०तम् ॥३०॥

ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनैव रसान्तरागामङ्गत्वमुक्तम् । तन् न । यत्र रसान्तरस्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोप-निबध्यते तत्र रसान्तरागामङ्गत्वम् । केवलस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितैव ।

दूराघ्वानं · · · · चाऽनुलेपनम् ॥३१॥ ग्रम्बर॰ · · · · निर्दिशेत् ।

ग्रङ्कर्तेवोपनिबन्ध्नीत प्रवेशकादिभिरेव सुचयेदित्यर्थः।

नाऽधिकारिवधं ..... न च ।।३२॥

श्रिषकृतनायकवधं प्रवेशकादिनाऽपि न सूचयेत् । श्रावस्यकं तु देव-पितृकार्य्याद्यवस्यमेव नवचित् कुर्यात् ।

एकाहा०'''' निर्गमः ॥३३॥

एकदिवसप्रवृत्तैकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेदामङ्कं कुर्य्यात् । तेषां पात्रागामवस्यमङ्कस्याऽन्ते निर्गमः कार्यः ।

पताकास्था० .....परम् ॥३४॥

इत्युक्तं नाटकलक्षणम् ।

ग्रथ .... ० रसादिकम् ।।३५-३६॥

इति । कविबुद्धिविरचितमितिवृत्तम् । लोकसंश्रयमनुदात्तममात्याद्यन्यतम्-धीरप्रशान्तनायकं विषदन्तरितार्थसिद्धि कुर्यात् । प्रकरेगो मन्त्री ग्रमात्य एव । सार्थबाहो बिएाग्विशेष एवेति स्पष्टमन्यत् ।

न।यिका''' ''पूर्वसङ्क्षुुलच् ॥३७-३८॥

वेशो भृतिः सोऽस्या जीवनमिति वेश्या । तद्विशेषो गिर्णका । यदुक्तम् । स्राभिरभ्याथिता वेश्या रूपशीलगुर्गान्विता । लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ।।

४०८ दशरूपक

एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेषा प्रकरणे नायिका । यथा वेश्यैव तरङ्गदते कुलजैव पुष्पदूषितके । ते द्वेऽपि मृच्छकटिकायामिति । कित-वयूतकादिधृतंसङ्कुलं तु मृच्छकटिकादिवत् सङ्कीर्णप्रकरणमिति ।

ग्रथ नाटिका।

सक्ष्यते ..... ० वृत्तये ।

ग्रत्र केचित्।

ग्रनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तृभिर्जेयः । प्रस्यातस्त्वितरो वा नाटीसञ्ज्ञाश्रिते काव्ये ॥

इत्यमुं भरतीयं श्लोकमेको भेदः प्रख्यातो नाटिकाख्ये इतरस्त्वप्रख्यातः प्रकरिएकासञ्ज्ञः नाटीसज्ज्ञया द्वे काव्ये आश्रिते इति व्याचक्षारणाः प्रकरिएकामिष मन्यन्ते । तदसत् । उद्देशलक्षरणयोरनिभधानात् समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात् । वस्तुरसनायकानां प्रकरिएभिदात् प्रकरिएकाथाः । भ्रतोऽनुिह्ण्टाया नाटिकाया यन् मृतिना लक्षरां कृतं तत्राऽयमिप्रप्रायः । शुद्धलक्षरासङ्करादेव तल्लक्षरां सिद्धे लक्षराकररां सङ्कीर्णानां नाटिकैव कर्त्तव्येति नियमार्थं विज्ञायते ।

तमेव सङ्करं दर्शयति।

तत्र'''''सलक्षराः ॥३६॥

उत्पाद्येतिवृत्तत्वं प्रकरणधर्मः प्रस्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकधर्मं इति । एवं च नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरिणकायामभा-वाद ङ्कुपात्रभेदात् यदि भेदः ।

तत्र ।

स्त्रीप्राय०\*\*\*\*\* ०ऽनन्तरूपता ।।४०॥

तत्र नाटिकेति स्त्रीसमास्ययौचित्यप्राप्तं स्त्रीप्रधानत्वम् । कैशिकी-वृत्त्याऽऽश्रयत्वाच् च तदःङ्गसङ्ख्ययाऽल्पावमर्शत्वेन चतुरङ्कृत्वमप्यौचित्य-प्राप्तमेव ।

विशेषस्तु । देवी · · · · • जेवसव्य

देवी ..... ०नेत्सङ्गमः ॥४१॥

प्राप्या तु ।

नायिका .....०मनोहरा ।

तादृशीति न्पवंशजत्वादिधर्मातिदेश: ।

श्रन्तः० · · · · · ०दर्शनैः ॥४२॥

श्रनुरागो ..... शङ्कितः ।

तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्कीतकसम्बन्धादिना प्रत्या-सन्नाषां नायकस्य देवीप्रतिबन्धान्तरितः उत्तरोत्तरो नवावस्थानुरागो निबन्धनीयः।

कैशिक्य० .... नाटिका ॥४३॥

प्रत्यङ्कोपनिबद्धाभिहितलक्षराकैशिक्यङ्ग चतुष्टयवती नाटिकेति ।

ग्रथ भागः।

भागस्तुः । ।४४॥

सम्बोधनो० .....०स्तवैः ॥४५॥

भूयसाः विज्ञाऽपि च ॥४६।।

इति । धूर्ताश्चौरख् तकारादयः तेषां चरितं यत्रैक एव विटः स्वकृतं परकृतं वोपवर्णयति स भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद् भाराः । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तयः भाकाशभाषितैराशङ्कितोत्तरत्वेन भवन्ति । ग्रस्पष्टत्वाच् चं वीरश्चङ्कारौ सौभाग्यशौर्योपवर्णनया मूचनीयौ ।

लास्याङ्गानि ।

गेयं .... द्विगृदकम् ॥४७॥

उत्तमो० .... ०कत्पनम् ॥४८॥

शेषं स्पष्टमिति ।

श्रय प्रहसनम्।

तद्वत्० · · · · • सङ्करै: ।

तद्वदिति भागावद् वस्तुसन्धिसन्ध्य**ङ्गलास्यादीनामति**देशः ।

तत्र शुद्धं तावत्।

पाखिष्ड० ..... ०वचोन्वितम् ॥४६॥

पाखण्डिनः शाक्यनिग्रंन्थप्रभृतयः । विप्राश्चाऽत्यन्तमृजवः । जाति-मात्रोपजीविनो वा । प्रहसनाङ्गिहास्यविभावास्तेषां च यथावत् स्वव्यापा-रोपनिवन्धनं चेटचेटी व्यवहारयुक्तं शुद्धं प्रहसनम् ।

विकृतं तु ।

कामुका॰ • • • पूर्तसङ्खुलम् ।

कामुकादयो भुजङ्गचारभटाद्याः तद्वेषभाषादियोगिनो यत्र षण्डकञ्चु-कितापसवृद्धादयस्तद्विकृतम् । स्वस्वरूपप्रच्युतिवभावत्वात् । वीथ्यङ्गैरतु सङ्कीर्णत्वात् सङ्कीर्णम् ।

रसस्तुःःएव तु ॥४०॥

इति स्पष्टम्।

ग्रथ डिम:।

डिमे ..... ० मुद्धताः ।।५१॥

रसैर०''''०वेष्टितै:० ॥४२॥

चन्द्र ० · · · · स्मृत: ।। ५ ३।।

डिमसङ्घात इति नायकसङ्घातव्यापारात्मकत्वाङ् डिमः । तत्रेतिहास-प्रसिद्धमितिवृत्तम् । वृत्तयश्च कैशिकीवर्जास्तस्रः । रसाश्च वीररौद्रबी-भत्साद्भुतकरुणभयानकाः षट् । स्थायी तु रौडो न्यायप्रधानो विमर्शरहिता मुखप्रतिमुखगर्भनिवंहरणाख्याश्चत्वारः सन्धयः साङ्गाः । मायेन्द्रजा-लाद्यनुभावसमाश्रयाः । शेषं प्रस्तावादिनाटकवत् । एतच् च

> इदं त्रिपुरदाहेतु लक्षणं ब्रह्मगोदितम् । ततस्त्रिपुरदाहरुच डिमसञ्जः प्रयोजितः ।।

इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिवृत्तस्य तुल्यस्व दिशतम् ।

भय व्यायोगः।

रूयातेति० .....रसाः ॥५४॥

ग्रस्त्री० ..... बहुभिनंरैः ॥ ४४॥

व्यायुज्यन्तेऽस्मिन् बहवः पुरुषा इति व्यायोगः । तत्र हिमवद् रसाः षट् हास्यश्रङ्कार रहिताः । वृत्त्यात्मकत्वाच् च रसानामवचनेऽपि कैशिकी-

### परिशिष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति

रहितेतरवृत्तित्वं रसवदेव लभ्यते ग्रस्त्रीनिमित्तरचाऽत्र संग्रामः । यथा परशुरामेला पितृबधकोपात् सहस्रार्जुनबधः कृतः । शेषं स्पष्टम् ।

श्रथ समवकारः ।
कार्यः समवकारः ।
कार्यः सम्बद्धः ।। ४६॥
वृत्तयो स्पृथक् ।। ४७॥
बहुवीर० स्पृथक् ।। ४५॥
दिसन्धि० स्पृथक् ।। ४६॥
वस्तुस्वमाव० स्पृथक् ।। ५६॥
धर्मार्थ० स्पृथक् ।। ६९॥

समवकीयंन्तेऽस्मिन्नर्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्तरूपकाणामामुखप्रापण्म् । विमर्शवर्षिताश्चल्वारः सन्धयः । देवासुराद्यो द्वादशनायकाः । तेषां च फलानि पृथक् पृथग् भवन्ति । यथा समुद्र-मन्यने वासुदेवादीनां लक्ष्मयादिलाभाः । वीरश्चाऽङ्की श्रङ्कभूताः सर्वे रसाः । त्रयोऽङ्काः । तेषां प्रथमो द्वादशनालिकानिवृं तेति वृत्तप्रमाणः । ययासङ्ख्यां चतुर्द्विनालिकावन्त्यौ नालिका च घटिकाद्वयम् । प्रत्यङ्कं च यथासङ्ख्यां कपटाः। तथा नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्ववाणां मध्ये एकैको विद्ववः कार्यः । धर्मायंकामश्यङ्काराणाभिकैकः श्रङ्कारः । प्रत्यङ्कमेव विधान्त्यः । वीथ्यङ्कानि च यथालाभं कार्याणा । विन्दुपवेशकौ नाटकोक्ताविप न विधात्वयौ । इत्ययं समवकारः ।

म्रय वीथी। वीथी·····रसान्तरम् ॥६२॥ युक्ता······०प्रयोजिता ॥६३॥

वीयीवद् वीथीमार्गः भ्रङ्गानां पङ्क्तिर्वा भाणवत् कार्या । विशेषस्तु रसः श्रङ्गारः भ्रपरिपूर्णत्वात् भूयसा सूच्यः । रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पर्शं-नीयानि । कैशिकी वृत्तिः रसौचित्यादेवेति । शेषं स्पष्टम् ।

ग्रयाऽङ्कः ।

४१२ दशरूपक

उत्सृष्टि० · · · · नराः ।।६४॥ भागवत् · · · · ०पराजयौ ।।६५॥

उत्मृष्टिकाङ्क इति नाटकान्तर्गताङ्कव्यवच्छेदार्थम् । शेषं प्रतीत-मिति ।

ग्रथेहामृगः ।

मिश्र० ... . ० नायको ॥६६॥

ह्यातौ .... ० दिनेच्छतः ॥ ६७॥

श्रुङ्गाराभा०''''महात्मनः ॥६८॥

मृगवदलभ्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहामृगः। स्यातास्यातं वस्तु अन्त्यः प्रतिनायको विषयांसाद् विषयंयज्ञानादयुक्तकारी विधेयः। स्पष्टमन्यत्।

इत्थं ःःस्कुटमन्दवृत्तैः ॥६६॥

स्पष्टम् ।

इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रूपकलक्षणप्रकाशो नाम तृतीयप्रकाशः समाप्तः ।

# चतुर्थः प्रकादाः

ग्रथेदानीं रसभेदः प्रदर्श्वते । विभावेर∙\*\*\*\*\*समृतः ॥१॥

वक्ष्यमाणस्वभावैविभावानुभावव्यभिचारिसात्त्विकैः काव्योपात्तैरभिन-योपर्दाशतैर्वा श्रोतृत्रेक्षकाणामन्तर्विपरिवर्तमानोरत्यादिर्वक्ष्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः। तेन रिसकाः सामाजिकाः। काव्यं तु तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवदायुष्ट्ं तिमत्यादिव्यपदेशवत्।

तत्र विभावः।

ज्ञायमानतया ..... द्विषा ॥२॥

एवमयमेविमयिनत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया ज्ञायमानो विभाव्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोद्दीपनत्वेन वा यो नायकादिर-भिमतदेशकालादिर्वा स विभावः । यदुक्तं विभाव इति विज्ञातार्थं इति । तांश्च यथास्वं यथावसरं च रसेषूपपादिषण्यामः । अमीषां चाऽनपेक्षितवा-ह्यसत्त्वानां शब्दोपधानादेवाऽऽसादिततःद्भावानां सामान्यात्मनां स्वस्वसम्ब-निधत्वेन विभावितानां साक्षाद्भावकचेतिस विपरिवर्तमानानामालम्बनादि-भाव इति न वस्तु शून्यता । तदुक्तं भर्तृहरिणा ।

शब्दोपहितरूपांस्तान् बुर्द्धविषयतां गतान् । प्रत्यक्षमिव कंसादीन् साधनत्वेन मन्यते ।। इति । षट्सहस्रीकृताऽप्युक्तम् । एम्यश्च सामान्यगुरायोगेन रसा निष्पद्यन्त

तत्राऽऽलम्बनविभावो यथा।

इति ।

ग्रस्थाः सर्गविषौ प्रजापतिरभूत् चन्द्रोनुकान्तिप्रदः
श्रःङ्गार्रकिनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।
वेदाभ्यानजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो
निर्मात् प्रभवेन् मनोहरिमदं रूपं पुराणो मुनिः ।।
उद्दीवनिविभावो यथा ।

ग्रयमुदयित चन्द्रश्चन्द्रिकाधौतिविद्वः परिगातिविमिलिम्नि ब्योम्नि कर्पूरगौरः । ऋजुरजतशलाकास्पिभिर्यस्य पार्दै - जंगदमलमृगाली पञ्जरस्यं विभाति ।

## म्रनुभावोः .....०सूचनात्मकः ।

स्थायिभावाननुभावयतः सामाजिकान् सभ्रूविक्षेपकडाक्षादयो रस-पोपकारिणोऽनुभावाः । एते चाऽभिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद् भावकानुभवकम्मंतयाऽनुभूयन्त इत्यनुभवनिमित चाऽनुभावाः रसिकेषु व्यपदिइयन्ते । विकारो भावसंसूचनात्मक इति तु लौकिकरसापेक्षया इह तु तेषां कारणात्वमेव यथा ममैत ।

> उज्जृम्भाननमुल्लसत्कुचतटं लोलभ्रमद्भूलतं स्वेदाम्भःस्निपताङ्गयिष्टिविगलद्द्रीड सरोमाञ्चया । धन्यः कोऽपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं मुग्वे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रख्याः कटाक्षच्छटाः ॥

इत्यादि ययारसमुदाहरिष्यामः ।

हेतुकार्यात्मनोः '''संव्यवहारतः ॥३॥

नयोविभावानुभावयोलौंकिकरसं प्रतिहेतुकार्यभूतयोः संव्यवहारादेव सिद्धत्वान् न पृथग् लक्षग्रामुपयुज्यते । तदुक्तम् । विभावानुभावौ लोक-संसिद्धौ लोकयात्रानुगामिनौ लोकस्वभावोपगतत्वाच् च न पृथग् लक्षग्र-मुच्यत इति ।

ग्रथ भावः।

मुखदु ला० .....० भावनम् ।

मनुकार्याश्रयत्वेनोपनिबध्यमानैः सुखदुःश्रादिरूपैभविस्तद्भावस्य भावकवेतसो भावनं वासनं भावः । तदुक्तम् । महो ह्यानेन रसेन गन्धेन वा सर्वमेतद् भावितं वासितमिति । यत् तु रसान् भावयन् भाव इति । कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव इति च तदिभनयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम् ।

ते च स्थायिनो व्यभिचारिए।इचेति वक्ष्यमारााः । पृथम् ·····• भावनम् ॥४॥

परगतदुः सह्पादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तः करणत्वं सत्त्वम् । यदाह । सत्त्वं नाम मनः प्रभवं तच् च समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते । एतदेवाऽस्य सत्त्वं यतः खिन्नेन प्रहर्षितेन चाऽश्रुरोमाञ्चादयो निवंत्यंन्ते तेन सत्त्वेन निवृंत्ताः सात्त्विकास्त एव भावास्तत उत्पद्यमानत्वादश्रुप्रभृतयोऽपि भावा भावसंमूचनात्मकविकाररूपत्वाच् चाऽनुभावा इति द्वे स्प्यमेषाम् ।

तेच।

स्तम्म०ःःः सुन्यक्तलक्षराः ॥५॥ यथा ।

> 'वेवइ सेग्रदवदनी रोमाञ्चित्र गतिए ववइ। विललुल्लु तु वसम्र लहु वाहोग्रन्लीए रेगेति॥ मुहऊ सामलि होई खगो विमुच्छद विद्यग्घेण। मुद्धा मुहल्ली तुग्र पेम्मेण सावि ण घिज्जइ॥

ग्रय व्यभिचारिणः। तत्र सामान्यलक्षराम्।

१. श्रपभ्रं शिकमाषया चेट्या उत्तिः सम्भाव्यते । वेपते स्वेववदना रोमाञ्चं गात्रे वपति । विलोलस्ततो वलयो लघु बाहुबल्ल्यां रणति ॥ मुखं श्यामलं भवति क्षणं विमूर्च्छति विदग्वेन । मुग्चा मुखवल्ली तव प्रेम्णा सापि न धैर्यं करोति ॥ इलोकद्वयस्थास्यानतिसुगमत्वात् सन्दिग्धत्वाच्चास्य व्याख्या न समी-

### विशेषा० .... वारिषौ ॥६॥

यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि सत्येवाऽऽविभावितिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरन्तो वर्तमाना निर्वेदादयो व्यभिचारिणो भावा: । ते च ।

निर्वेद० ः अयञ्च ॥७॥

तत्र निर्वेदः ।

तत्त्व० \*\*\* ०दीनताः ॥ ५॥

तत्त्वज्ञानान् निर्वेदो यथा ।

प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् । सम्प्रीिगताः प्रगयिनो विभवैस्ततः किं कर्ल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥

### श्रापदो यथा ।

राज्ञो विषद् बन्धुवियोगदुःसं देशच्युतिदुंगंममागंसेदः । ग्रास्वाद्यतेऽस्याः कटुनिष्फलायाः फलं मयैतत चिरजीवितायाः

### ईब्यातो यथा।

धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकणेंन वा स्वगंग्रामटिकाविल् ण्ठनपरैः पीनैः किमेभिर्भुजैः । न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राऽप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटान् जीवत्यहो रावणः । वीरशृङ्कारयोर्व्यभिचारी निवेदो यथा ।

> ये वाहवो न युधि वैरिकठोरकण्ठ-पीठोच्छलद्वुधिरराजिविराजितांसाः । नाऽपि प्रियापृथुपयोधरपत्रभङ्ग-सङ्कान्तकुङ्कुमरसाः खलु निष्फलास्ते ।

म्रात्मानुरूपं रिपुं रमणीं वाऽलभमानस्य निर्वेदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणामप्यङ्गभाव उदाहार्यः ।

रसानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा।

कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं वैराग्यादिव विक्ष साधु विदितं कस्माद् यतः श्रूयताम् । वामेनाऽत्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते न च्छायाऽपि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्याऽपि मे । विभावानुभावरसाङ्कानङ्कभेदादनेकशाखो निर्वेदो निदर्शनीयः । श्रय ग्लानिः ।

रत्याद्याव \*\*\*\* • क्रिया: ॥६॥

निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृर्श्रुद्वमनादिभिनिष्प्राणतारूपा ग्लानिः । अस्यां च वैवर्ण्यं कम्पानुत्साहादयोऽनुभावाः । यथा माघे ।

लुलितनयनताराः क्षामवक्त्रेन्दुविम्बा रजनय इव निद्राक्लान्तनीलोत्पलाक्ष्यः । तिमिरमिव दधानाः स्रंसिनः केशपाशान् ग्रवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्यमूर्वीरबध्वः ॥

शेपं निर्वेदवदूह्यम् । स्रथ शङ्का ।

म्रनर्थः ' ' वर्णस्वरान्यता ॥१०॥

तत्र परकौर्याद् यथा रतनावल्याम् ।

हिया सर्वस्याऽसौ हरित विदिताऽस्मीति वदनं द्वयोर्वृष्ट्वाऽऽलापं कलयित कथामात्मविषयाम् । सखीषु स्मेरासु प्रकटयित वैलक्ष्यमधिकम् प्रिया प्रायेखाऽऽस्ते हृदयनिहितात ङ्कविवुरा ॥

स्वदुर्नयाद् यथा वीरचरिते ।

दूराद् दवीयो धरगाीधराभं यस्ताटकेयं तृणवद् व्यथूनोत् । हन्ता मुबाहोरिप ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम् ।

श्चनया दिशाऽन्यदनुसर्तव्यम् ।

ग्रथ धमः

श्रमः .... मर्दनादयः ।

मध्वतो यथोत्तररामचरिते ।

श्रलसनुिलतमुम्बान्यध्वसञ्जातस्वेदा-दिशिषलपरिरम्भैदंत्तसंवाहनानि । परिमृदितमृगालीदुर्बलान्यङ्गकानि त्वमृरसि मम कृता यत्र निद्वामवाप्ता ॥

रतिश्रमो यथा माघे।

प्राप्य मन्मथरसादतिभूमिं दुर्वहस्तनभराः सुरतस्य । शश्रम्ः श्रमजलार्द्रललाटश्लिष्टकेशमसितायतकेश्यः । ।

इत्याद्युत्प्रेक्ष्यम् ।

ग्रथ वृतिः।

सन्तोषो ..... ० मोगकृत् ॥११॥

ज्ञानाद् यथा भत् हरिशतके।

वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या मम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स नु भवतु दरिद्रो यस्य नृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः॥

द्यविततो यथा रत्नावल्याम् ।

राज्यं निजितशत्रु योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः सम्यक्षालनपालिताः प्रश्नमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेतिनाम्ना घृति कामः काममृपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानृत्सवः ॥

इत्याच् ह्यम् ।

परिशिष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति

ग्रथ जहता।

श्चप्रति० .... यस्तत्र ॥१२॥

इष्टदशंनाद् यथा ।

एवमालि निगृहीतसाध्वसं दाङ्करो रहिस सेव्यतामिति । सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नाऽस्मरत् प्रमुखर्वातिनि प्रिये ॥

श्रनिष्टश्रवणाद यथा । उदात्तराघवे । राक्षसः ।

तावन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसाः । येषां नायकतां यातास्त्रिशिरः खरदूषगाः ।।

हितीयः । गृहीतधनुषा रामहतकेन । प्रथमः । किमेकाकिनैव ।

द्वितीयः । अदृष्ट्वा कः प्रत्येति । पश्य तावतोऽस्मद्बलस्य ।

सद्यव्छिन्नशिरः स्वभ्रमञ्जलकङ्ककुलाकुलाः ! कबन्धाः केवनं जातास्तालोत्ताला रसगङ्कर्णे ॥

प्रथम: । सखे यद्ये वं तदाऽहमेवंविधः कि करवागीति ।

भ्रथ हर्षः ।

प्रसत्ति० ..... ०गद्गदाः ।

प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावैश्चेतःप्रसादो हर्षः । तत्र चाऽश्रु-स्वेदगदगदादयोऽनुभावाः । यथा ।

> श्रायाते दियते मरुस्थलभुवामुद्ग्रेक्ष्य दुर्लङ्घियतां गेहिन्या परितोपबाष्पकलिलामासज्य दृष्टिं मुखे । दत्त्वा पीलुशमीकरीरकवलान् स्वेनाञ्चलेनाऽऽदराद् उन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्नं रजः ।।

निर्वेदवदितरदुन्नेयम् ।

दौर्गत्या० ..... ०दिमत् ॥१३॥

दारिद्रचन्यक्कारादिविभावैरनौजस्कता चेतसो दैन्यम् । तत्र च कृष्ण-तामलिनवसनदर्शनादयोऽनुभावाः । यथा ।

वद्धोऽन्धः पतिरेप मञ्चकगतः स्युगावशेषं गृहं कालोऽभ्यणं जलागमः कृशलिनी वत्सस्य वार्ताऽपि नो । यत्नात् सञ्चिततैलविन्द्घटिका भग्नेति पर्याकुला दृष्ट्वा गर्भभरालसां सुतबधुं श्वश्रुश्चिरं रोदिति ।। शेषं पूर्ववत् । अथौग्रचम् । दुष्टे० .... नादयः ॥१४॥ यथा वीरचरिते जामदग्न्यः। उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानिष शकलयतः क्षत्रसन्तानरोषाद् उहामस्यैकविशत्यवधि विशसतः सर्वतो राजवंश्यान् । पित्र्यं तद्रक्तपूर्ग् ह्रदसवनमहानन्दमन्दायमान-कोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥ ग्रथ चिन्ता । ध्यानं · · · · • तापकृत् । यथा । पक्ष्माग्रग्रथिताश्र्विन्द्निकरैम् बताफलस्पिधिः कुर्वन्त्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम् । वाले बालम् गालनालवलयाल ङ्कारकान्ते करे विन्यस्याऽऽननमायताक्षि स्कृती कोऽयं त्वया स्मयंते ।। यथा वा। श्रस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता। ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥ अथ त्रासः । गजिता० ... . ०तादयः ॥१५॥

> त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्टितोरु-र्वामोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य ।

यथा माघे।

### परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनाऽपि हेतो-र्लीलाभिः किम् सति काररो रमण्यः ॥

श्रथाऽसूया । परोत्कर्षा० · · · · · ०तानि च ॥१६॥ गर्वे यथा वीरचरिते ।

र्ग्राथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः प्रत्युत द्रुद्धन् दाशरिधिविरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया । उत्कर्ष च परस्य मानयशसोविस्रंसनं चाऽऽत्मनः स्त्रीरत्नं च जगत्पतिदंशमुखो दृष्तः कथं मृष्यते ॥ दौर्जन्याद यथा ।

यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्वगुणार्जने
निह परयशो निन्दाव्याजैरलं परिमार्जितुम् ।
विरमसि न चेदिच्छाद्वेषप्रसक्तमनोरयो
दिनकरकरान् पाणिच्छत्रैर्नुदन् श्रममेष्यसि ।।
मन्युजा यथाऽमरुशतके ।

पुरस्तन्वा गोत्रस्खलनचिकतोऽहं नतमुखः
प्रवृत्तो वैलक्ष्यात् किमपि लिखितुं दैवहतकः ।
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादृक् परिएातो
गता येन व्यक्ति पुनरवयवैः सैव तरुगी ॥
ततश्चाऽभिज्ञाय स्फुरदरुगगण्डस्थलरुचा
मनस्विन्या गोषप्रग्रयरभसाद् गद्गदिगरा ।
ग्रहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति निगद्याऽश्रुकलुषं
रुषा ब्रह्मास्त्रं मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥

ग्रथाऽमर्षः । ग्र<mark>िषक्षे०\*\*\*\*\* ०नादयः ॥१७॥</mark> यथा वीरचरिते । प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । न त्वेवं दूषियज्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम् ॥

यथा वा वेग्गीसंहारे।

युष्मच्छासनलङ्कनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं प्राप्ता नाम विगर्हगा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । कोधोल्लासितशोगितारुगागदस्योच्छिन्दतः कौरवान् प्रद्यैकं दिवसं ममाऽसि न गुरुनांऽहं विधेयस्तव ॥

स्रथ गर्वः ।

गर्बो० .... ०वीक्षराम् ॥१८॥

यथा वीरचरिते।

मुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तित्त्रयं मे
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाऽसि ।
तपिस विततकीतेंदंपंकण्डूलदोष्णः
परिचरणसमधों राघवः क्षत्रियोऽहम् ॥

यथा वा तत्रैव।

ब्राह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये। जामदग्त्यश्च वो मित्रमन्यथा दूर्मनायते।।

भ्रथ स्मृतिः।

सदश० .... ०नादय: ।

यथा ।

मैनाकः किमयं रुणिंद्ध गगने मन्मार्गमव्याहतं शिक्तिस्तस्य कुतः स वज्जपतनाद् भीतो महेन्द्रादिप । ताक्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावणम् स्रा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो बधं वाञ्छिति ॥

यथा वा मालतीमाधवे । माधवः । मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भान वितात्मजन्मनः संस्कारस्याऽनवरतप्रवोधात् प्रतायमानस्तद्विसदृशैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चेतन्यम् ।

> लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्की ग्रांहपेव च प्रत्युप्तेव च वज्रसारष्टितेवाऽन्तिनिखातेव च। सा नश्चेतिस कीलितेव विशिखैश्चेतोभुव: पञ्चिभ-श्चिन्तासन्तितितन्तुजालनिविडस्युतेव लग्ना प्रिया।।

श्रब मरणम्।

मरणं० ....० नोच्यते ॥ १६ ॥

यथा ।

सम्प्राप्तेऽविधवासरे क्षणमनु त्वद्वत्र्मवातायनं वारं वारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किञ्चिच्चरम् । सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकुररी सास्त्रं सखीभ्यः शिशो-र्माधव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ।। इत्यादिवत् शृङ्काराश्रयालम्बनत्वेन मरुगो व्यवसायमात्रमुपनिब-

न्धनीयम् । स्रन्यत्र कामचारः । यथा वीरचरिते । पश्यन्तु भवन्तस्ताड-काम ।

> हृन्ममंभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्र-संवेगतत्क्षणकृतस्फुरदङ्गभङ्गा । नासाकुटोरकुहरद्वयतुल्यनियंद् उद्युद्बुदघ्वनदमृक्प्रसरा मृतैव ।।

श्रथ मदः।

हर्षोत्कर्षो० ..... ०घमादिषु ।

यथा माघे।

हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारिवशेषाः। चिकरे भृशमृजोरिप बध्वाः कािमनेष तरुणेन मदेन।।

इत्यादि ।

ग्रथ सुप्तम्।

सुप्त० ..... ०परम् ॥ २०॥ यथा ।

> लघुनि तृराकुटीरे क्षेत्रकोरो यवानां नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने । परिहरति सुषुष्तं हालिकद्वन्द्वमारात् कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥

ग्रथ निद्रा।

मनः०ःः ०तादयः ॥

यथा ।

निद्रार्थमीलितदृशो मदमन्थराणि नाऽप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । ग्रद्याऽपि मे मृगदृशो मधुराशि तस्या-स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।

यथाच माघे।

प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागृहीति । मुहुरविशदवर्णां निद्रया शून्यशून्यां दददपि गिरमन्तर्बध्यते नो मनुष्यः ॥

ग्रब विवोधः।

विबोधः .....०मर्दने ॥ २१॥

यथा माघे।

विररतिपरिलेदप्राप्तिनद्वासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रवृद्धाः । अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियागाम् अशिथलभुजचकाश्लेषभेदं तरुण्यः ॥

म्रथ बीडा।

दुराचारा० ..... ०सुखादिभिः ॥ २२ ॥

**87**\$

# परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

यथाऽमरुशतके ।

पटालग्ने पत्यौ नमयित सुखं जातिवनया हठाक्लेषं वाञ्छत्यपहरित गात्राशाि निभृतम् । न शक्नोत्यास्यातु स्मितमुखसखीदत्तनयना हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधः ॥ भयाऽपस्मारः ।

श्रावेशो० ..... ० मादयः ॥ २३ ॥ यथा माघे ।

> म्राह्लिष्टभूमि रसितारमुच्वै-लीलद्भुजाकारवृहत्तरङ्गम् । फेनायमानं पतिमापगानाम् स्रसावपस्मारिग्णमाशशङ्के ॥

ग्रथ मोहः।

मोहो॰ .... ० दर्शनादयः ॥ २४ ॥

यथा कुमारसम्भवे।

तीव्राभिषङ्गप्रभवेन वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियागाम् । स्रज्ञातभर्तृंव्यसना मुहूर्तं कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥

यथा चोत्तररामचरिते।

विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपंः किमु मदः । तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारः कोऽप्यन्तर्जंडयति च तापं च कुरुते ।।

ग्रथ मति:।

मान्ति० •••• ०घीर्मतिः ।

यथा किराते।

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् । वृग्गुते हि विमृश्य कारिगां गुगालुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ यथा च ।

> न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वाऽपि ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम् । तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थं प्रकृवंन्ति परस्य चाऽयंम् ।।

ग्रथाऽऽलस्यम् ।

श्रालस्यं · · · · • व्हिमत् ॥ २४ ॥

यथा ममैव।

चलति कथञ्चित् पृष्टा यच्छति वचनं कथञ्चिदालीनाम् । म्रासितुमेव हि मनुते गुरुगभभरालसा सुतनुः ॥

ग्रथाऽऽवेगः ।

श्रावेगः० .... ०पसाराः ॥ २६ ॥

ग्रभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेतुरावेगः । यथा ममैव । ग्रागच्छाऽऽगच्छ सण्जं कुरु वरतुरगं संनिधेहि दूतं मे खङ्गः क्वाऽसौ कृपाग्गीमुपनय धनुषा कि किमङ्गप्रविष्टम् । संरम्भोन्निद्रिताना क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवंप्रतीच्छन् वादः स्वप्नाभिदृष्टे त्विष चिकतदृशां विद्विषामाविरासीत् ॥

इत्यादि ।

तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्रं शस्त्रं रथो रथः । इति शुश्रुविरे विष्वगुद्भटाः सुभटोक्तयः ॥

यथा वा।

प्रारब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेकित्रयाम् एतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

म्रारोहन्त्युटजद्भांश्च वटवो वाचंयमा म्रप्यमी सद्यो मुक्तसमाधयो निजनृषीष्वेवोच्चपादं स्थिताः । वातावेगो यथा ।

वाताहनं वसनमाकुलमुत्तरीयम्।

इत्यादि ।

वर्षजो यथा।

देवे वर्षत्यशनपवनव्यापृता विह्निहेतो-र्गेहाद् गेहं फलकनिचितैः सेतुभिः पङ्कभीताः । नीध्नप्रान्तानिवरलजलान् पाणिभिस्ताङ्यित्वा सूर्यच्छत्रस्यगितशिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥ उत्पातजो यथा ।

> पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान-कैलाससम्भ्रमिवलोलदृशः प्रियायाः । श्रेयांसि वो दिशतु निह्नुतकोपचिह्नम् ग्रालिङ्गनोत्पुलकमासितमिन्दुमौलेः ।।

म्रह्तिकृतस्त्विनिष्टदर्शनश्रवगाभ्याम् । तद् यथा । उदात्तराषवे । चित्रमायः । ससम्भ्रमम् । भगवन् कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताः मित्याकुलतां नाटयतीत्यादि । पुनश्चित्रमायः ।

> मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः । नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम् ।।

रामः।

वत्सस्याऽभयवारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात् त्रस्तद्रवैष मुनिविरौति मनसङ्चाऽस्त्येव मे संभ्रमः । माहासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद् गुरुर्याचते न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेर्मूढस्य मे निरुचयः ॥

इत्यन्तेनाऽनिष्टप्राप्तिकृतसम्भ्रमः।

इष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रैत । प्रविश्य पटाक्षपेण सम्भ्रान्तो वानरः ।

प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात् । म त्वेवं दूषियष्यामि शस्त्रग्रहमहात्रतम् ॥

यथा वा वेग्गीसंहारे।

युष्मच्छासनलङ्कानाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं प्राप्ता नाम विगर्हेगा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामि । कोधोल्लासितशोगिताष्ट्गगदस्योच्छिन्दतः कौरवान् ग्रद्यौकं दिवसं ममाऽसि न गुष्नांऽहं विधेयस्तव ॥

स्रथ गर्वः ।

गर्वो० .....०वीक्षणम् ॥१८॥

यथा वीरचरिते।

मुनिरयमथ वीरस्तादृशस्तित्रयं मे
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियाऽसि ।
तपिस विततकीर्तेदंपंकण्डूलदोष्णः
परिचरणसमथों राघवः क्षत्रियोऽहम् ॥

यथा वा तत्रैव।

ब्राह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये। जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते।।

ग्रथ स्मृतिः।

सद्भ०'''' ०नादय: ।

यथा ।

मैनाकः किमयं रुणिद्ध गगने मन्मार्गमव्याहतं शिक्तस्तस्य कुतः स वज्रापतनाद् भीतो महेन्द्रादिष । ताक्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावणम् स्रा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्लिष्टो बधं वाञ्छति ॥

यथा वा मालतीमाधवे । माधवः । मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भा-वितात्मजन्मनः संस्कारस्याऽनवरतप्रवोधात् प्रतायमानस्तद्विसदृशैः प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमिव करोति वृत्तिसारूप्यतश्चैतन्यम् ।

> लीनेव प्रतिविभिन्नतेव लिखितेवोत्कीर्गारूपेव च प्रत्युप्तेव च वजसारषटितेवाऽन्तिनिखातेव च। सा नश्चेतिस कीलितेव विशिखैरचेतोभुव: पञ्चिभि-श्चिन्तासन्तितितन्तुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया॥

अब मरणम्।

मरणं० ....०नोच्यते ॥ १६ ॥

यथा ।

सम्प्राप्तेऽविधवासरे क्षणमनु त्वद्वत्रमेवातायनं वारं वारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किञ्चिच्चरम् । सम्प्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं सान्तं सखीभ्यः शिशो-मधिव्याः सहकारकेगा करुणः पाणिप्रहो निर्मितः ॥ इत्यादिवत् श्रुङ्काराश्रयालम्बनत्वेन मरुगो व्यवसायमात्रमुपनिब-न्धनीयम् । ग्रन्यत्र कामचारः । यथा वीरचरिते । पश्यन्तु भवन्तस्ताड-

काम् ।

हृन्ममंभेदिपतदुत्कटकङ्कपत्र-सवेगतत्क्षणकृतस्फुरदङ्गभङ्गा । नासाकुटीरकुहरद्वयतुल्यनियंद् उद्बुद्वुद्ध्वनदमृक्प्रसरा मृतैव ॥

ग्रथ मदः।

हर्षोत्कर्षो० ..... ०घमादिषु ।

यथा माघे।

हावहारि हसितं वचनानां कौशलं दृशि विकारविशेषाः । चिक्तरे भृशमृजोरिय बध्वाः {कामिनेष तरुणेन मदेन ।।

इत्यादि ।

श्रथ सुप्तम् ।

सुप्त० '''' ०परम् ॥ २० ॥ यथा ।

> लघुनि तृराकुटीरे क्षेत्रकोरो यवानां नवकलमपलालस्यस्तरे सोपधाने । परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वन्द्वमारात् कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥

भ्रथ निद्रा।

मनः०'''' ०तादयः ॥

यथा ।

निद्रार्धमीलितदृशो मदमन्थराणि नाऽप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । ग्रद्धाऽपि मे मृगदृशो मधुराणि तस्या-स्तान्यक्षराणि हृदये किमिष घ्वनन्ति ।

यथाच माघे।

प्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागृहीति । मुहुरविशदवर्गां निद्रया शून्यशून्यां दददपि गिरमन्तबंध्यते नो मनुष्यः ॥

ग्रब विवोधः ।

विबोधः '''' ०मर्दने ॥ २१॥ यथा माधे । '

> विररतिपरिखेदप्राप्तिनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रवृद्धाः । अपरिचलितगात्राः कुर्वते न प्रियागाम् अशिथलभुजचकाक्ष्लेषभेदं तरुष्यः ॥

श्रथ ब्रीडा।

दुराचारा०'''' ०सुखादिमिः ॥ २२ ॥

## परिशिष्ट: घनिक की संस्कृत वृत्ति

यथाऽमरुशतके ।

पटालग्ने पत्यौ नमयति सुखं जातिवनया हठाश्लेषं वाञ्छत्यपहरित गात्रास्मि निभृतम् । न शक्नोत्यास्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना ह्रिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधः ॥ भयाऽपस्मारः ।

स्रावेशो० ..... ० मादयः ॥ २३ ॥ यथा माघे ।

> ग्राह्मिष्टभूमि रसितारमुच्चै-लोलद्भुजाकारवृहत्तरङ्गम् । फेनायमानं पतिमापगानाम् ग्रसावपस्मारिएामाशशङ्के ।।

श्रथ मोहः । मोहो० .... ० वर्जनादयः ॥ २४॥ यथा कुमारसम्भवे ।

> तीव्राभिषङ्गप्रभवेन वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् । स्रज्ञातभर्तृंव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥

यथा चोत्तररामचरिते।

विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपंः किमु मदः । तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो विकारः कोऽप्यन्तर्जंडयति च तापं च कृष्ते ।।

ग्रथ मितः । मान्ति० ः ः ० वीर्मितिः । यथा किराते । सहसा विद्यीत न कियामविवेकः परमापदां पदम् । वृग्गुते हि विमृश्य कारिएां गुगालुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ यथा च ।

> न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वाऽपि ते सन्तुलयन्ति तत्त्वम् । तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थ प्रकृवंन्ति परस्य चाऽर्थम् ॥

ग्रथाऽऽलस्यम् ।

ब्रालस्यं .....०दिमत् ॥ २४ ॥

यथा ममैव।

चलित कथिञ्चत् पृष्टा यच्छिति वचनं कथिञ्चदालीनाम् । आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा सुतनुः ।।

ग्रथाऽऽवेगः ।

**श्रा**वेगः०'''''०पसाराः ।। २६ ॥

ग्रभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेतुरावेगः । यथा मर्मेव । श्रागच्छाऽऽगच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं संनिधेहि द्रुतं मे खङ्गः क्वाऽसौ कृपागीमुपनय धनुषा कि किमङ्गप्रविष्टम् । संरम्भोन्निद्रितानां क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेवप्रतीच्छन् वादः स्वप्नाभिदृष्टे त्विय चिकतदृशां विद्विपामाविरासीत् ।।

इत्यादि ।

तनुत्राणं तनुत्राणं शस्त्रं शस्त्रं रथो रथः। इति शुश्रुविरे विष्वगुद्भटाः सुभटोक्तयः॥

यथा वा।

प्रारब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा सन्त्यज्य सेककियाम् एतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृति

म्रारोहन्त्युटजद्रुमांश्च वटवो वाचंयमा म्रप्यमी सद्यो मुक्तसमाधयो निजवृषीष्वेवोच्चपादं स्थिताः । वातावेगो यया ।

वाताहतं वसनमाकुलमृत्तरीयम् ।

#### इत्यादि ।

वपंजी यथा।

देवे वर्षत्यशनपवनव्यापृता विह्नहेतोगेंहाद् गेहं फलकनिचितैः सेनुमिः पङ्कभीताः ।
नीध्नप्रान्तानविरलजलान् पाणिभिस्ताड्यित्वा
सूर्यच्छत्रस्यगितशिरसो योषितः सञ्चरन्ति ।।
उत्पातजो यथा ।

पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान-कैलाससम्श्रमविलोलदृशः प्रियायाः । श्रेयांसि वो दिशतु निह्नुतकोपचिह्नम् श्रालिङ्गनोत्पुलकमासितमिन्दुमौलेः ।।

महितकृतस्त्विनिष्टदर्शनश्रवणाभ्याम् । तद् यथा । उदात्तराघवे । चित्रमायः । ससम्भ्रमम् । भगवन् कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताः मित्याकुलतां नाटयतीत्यादि । पुनश्चित्रमायः ।

मृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः । नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणो युधि संशयम् ।।

#### रामः ।

वत्सस्याऽभयवारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात् त्रस्तरचेष मुनिविरौति मनसरचाऽस्त्येव मे संभ्रमः । माहासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद् गुरुर्याचते न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेर्मूं इस्य मे निरुचयः ॥

इत्यन्तेनाऽनिष्टप्राप्तिकृतसम्भ्रमः ।

इष्टप्राप्तिकृतो यथाऽत्रैत । प्रविश्य पटाक्षपेण सम्भ्रान्तो वानरः ।

वानरः । भहाराम्र एदं खु पवगागान्दगागमगोगा पहरिसेत्यादि देवस्स हिम्रम्रागान्दजगागां विम्रलिदं महुवगामित्यन्तम् ।

यथा वा वीरचरिते।

एह्य हि वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र चुम्बामि मूर्धनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम् । स्रारोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्धहामि वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्यं ते ॥

वह्निजो यथाऽमरुशतके।

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं गृह्णन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः समभ्रमेण । म्रालिङ्गन् योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्चनेत्रोत्पलाभिः कामीवाऽऽद्वीपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः । यथा वा रत्नावल्याम् ।

विरम विरम वह्ने मुञ्च धूमाकुलत्वं प्रसरयसि किमुच्चैरिचपां चक्रवालम् । विरहहुतभुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥

करिजो यथा रघवंशे।

सच्छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षर्णेन । रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥

करिग्रह्गां व्यालोपलक्षणार्थम् । तेन व्याघ्रशूकरवानरादिप्रभवा स्रावेगा व्यास्याताः ।

ग्रथ वितर्कः।

श. महाराजैतत् खलु पवननन्दनागमनेन प्रहषत्यादि, देवस्य हृदयानन्द-जननं विदिलतं मघुवनमित्यन्तम् ।

परिषष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

तर्को .....०नर्तकः ।

यथा।

कि लोभेन विलिङ्घितः स भरतो येनैतदेवं कृतं सद्यः स्त्रीलघुतां गता किमयवा मातैव मे मध्यमा । मिथ्यैतन् मम चिन्तितं द्वितयमप्यायांनुजोऽसौ गुरु-मितातातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधाता कृतम् ॥

ग्रथवा ।

कः समुचिताभिषेकादार्य प्रच्यावयेद् गुणज्येष्ठम् । मन्ये ममैष पुण्यैः सेवावसरः कृतो विधिना ।।

म्रयाऽवहित्थम् ।

लज्जा० ..... ०विकिया।

यथा कुमारसम्भवे ।

एवं वादिनि देवषौ पार्श्वे पितुरधोमुखी । लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

भ्रय व्याधिः।

व्या<mark>षय:</mark>····विस्तरः ॥२७॥

दिङ्मात्रं तु यथा।

म्रन्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽपिता दत्तं दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः। म्रद्य श्वः परिनिवृतिं वजित सा श्वासैः परं खिद्यते विश्रद्यो भव विष्रयोगजनितं दुखं विभक्तं तथा॥

श्रयोन्मादः ।

**प्र**प्रेक्षा० · · · · • श्लितादय: ॥२८॥

यया । आः क्षुद्रराक्षस तिष्ठ तिष्ठ वत्र मे प्रियतमामादाय गच्छ-सीत्युपकमे । कथम् ।

> नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृष्तिनिशाचरः सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम् ।

ग्रयमपि पटुर्घारासारो न बागापरम्परा कनकनिकषस्निग्धा विद्युत प्रिया न ममोर्वशी ॥

इत्यादि ।

ग्रथ विषादः।

प्रारब्धः ०००० विकृत् ॥२६॥

यथा वीरचरिते । हा ग्रायें ताडके कि हि नामैतत् । भ्रम्बुनि मण्ज-न्तयलाबूनि ग्रावारगः प्लवन्ते ।

> नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः प्राप्तोऽद्भुतः परिभवो हि मनुष्यपोतात् । दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो दैन्यं जरा च निरुगाद्धि कथं करोमि ।।

श्रयौतसुक्यम् ।

कालाक्ष० ..... ०विश्रमाः ॥३०॥

यथा कुमारसम्भवे।

म्रात्मानमालोक्य च शोभमानम् म्रादशंविम्बे स्तिमितायताक्षी । हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीएगं प्रियालोकफलो हि वेषः ।।

यथा वा तत्रैव।

पशुपितरिप तान्यहानि कृच्छ्राद्
अनिनयदद्रिमुतासमागमोत्कः ।
कमपरमवशं विप्रकुर्युविभूमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ।।

ग्रथ चापला ।

मात्सर्य० .....० चरगादयः ॥३१॥

यथा विकटनितम्बायाः ।

### परिशिष्ट: घनिक की संस्कृत वृत्ति

अन्यासु तावदुपमदंसहासु भृङ्ग लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु । बालामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ।।

यथावा।

विनिकषण्रणत्कठोरदंष्ट्रा क्रकचिवञ्चङ्कटकन्दरोदरागि । . भ्रहमहमिकया पतन्तु कोपात् सममधुनैव किमत्र मन्मुखानि ।।

श्रथवा । प्रस्तुतमेव तावत् सुविहितं करिष्य इति । श्रन्ये च चित्तवृत्तिविशेषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान् न पृथग् वाच्याः ।

ग्रथ स्थायी ।

विरुद्धे ० .... लवगाकरः ।।३२॥

सजातीयविजातीयभावान्तरैरितरस्कृतत्वेनोपिनबध्यमानो रत्यादिः स्थायी । यथा वृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्यमदनमञ्जूषायामनुरागः । तत्तदवान्तरानेकनायिकानुरागैरितरस्कृतः स्थायी । यथा च मालतीमाघवे । स्मानाच्ह्रे बीभत्सेन मालत्यनुरागस्याऽतिरस्कारो मम हि प्राक्तनोपलम्भ-सम्भावितात्मजन्मनः संस्कारस्याऽनवरतप्रबोधात् प्रतीयमानस्तद्विसदृशैः प्रत्ययान्तरैरितरस्कृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानस्तन्मयमिव करोत्यन्तवृ त्तिसारूप्यतश्चैतन्यमित्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन प्रकारैण विरोधनामविरोधिनां च समावेशो न विरोधी । तथाहि । विरोधः सहानवस्यानं बाध्यबाधकभावो वा । उभयक्षेणाऽपि न तावत् तादात्म्यमस्यैनकरूपत्वेनैवाऽऽविर्भावात् । स्थायिनां च विभावादीनां यदि विरोधस्तत्राऽपि न तावत् सहानवस्थानं रत्याद्यपरकते चेतिस स्रक्सूत्रन्यायेनाऽविरोधिनां व्यभिचारिणां चोपनिबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः । यथैव स्वसंवेदनसिद्धः काव्यव्यापारसंरम्भणाऽनुकार्येऽप्यावेश्यमानः स्वचेतः-

सम्भेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुः सम्पद्यते । तस्मान् न तावद् भावानां सहानवस्थानम् । बाध्यबाधकभावस्तु भावान्तरैर्भावान्तरितर-स्कारः । स च व्यभिचारिगां स्थायिनामविष्द्धव्यभिचारिभिः स्थायिनो-ऽविष्द्धास्तेषामञ्ज्ञत्वात् प्रधानविष्द्धस्य चाऽञ्ज्ञत्वायोगादानन्तर्यविरोधि-त्वमप्यनेन प्रकारेगाऽगस्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे श्रञ्जारानन्तरं बीभत्सोपनिबन्धेऽपि न किञ्चिद् वैरस्यं तदेवमेव स्थिते विष्द्धरसकाव-लम्बनत्त्वमेव विरोधे हेतुः । सत्विष्द्धरसान्तरच्यवधानेनोपनिबध्यमानो न विरोधी । यथा ।

श्रणहुणाहुमहेलिश्रहु जुहुपरिमलुसुमुग्रन्थु ।
मुहुकन्तह अगत्थणहश्रङ्गण फिट्टइ गन्धु ॥

इत्यत्र बीभत्सरसस्याऽङ्गभूतरसान्तरच्यवधानेन श्रृङ्गारसमावेशो न विरुद्धः प्रकारान्तरेणैकाश्रयविरोधी परिहर्तच्यः । ननु यत्रैकतात्वर्येणेतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूतत्वेनोपादानं तत्र भवत्यङ्गत्वेनाऽविरोधः । यत्र तु समप्रधानत्वेनाऽनेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम् । यथा ।

<sup>९</sup>एककत्तो रुग्रइ पिश्रा श्रग्णतो समरतूरिएग्घोसो । पेम्मेण रणरसेएा स्र भडस्स डोलाइस्रं हिस्रस्रं ॥

इत्यादौ रत्युत्साहयोः । यथा वा ।

मात्सर्यमुत्सार्यविचार्यकार्यम् आर्याः समर्यादिमदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूघराणाम् उत स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥

इत्यादौ रतिशमयोः । यथा च ।

इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामैकवसितः स चाऽयं दुण्टात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत् ।

एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः ।
 प्रेम्एा रएगरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ।।

### परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

इतस्तीवः कामो गुरुरयिमतः क्रोधदहनः
कृतो वेषक्चाऽयं कथिमदिमिति भ्राम्यति मनः ॥
इत्यादौ तु रतिकोधयोः ।

मन्त्रैः किल्पतङ्गलप्रतिसराः स्त्रीहस्तरक्तोत्पल-व्यक्तोत्तं सभृतः पिनद्धशिरसा हृत्पुण्डरीकस्रजः । एताः शोगाितपङ्ककुङ्कुमजुषः सम्भूयकान्तैः पिव-न्त्यस्थिस्नेहसुरां कपालचषकैः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥

इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयोः।

एकं ध्यानिनमीलनान् मुकुलितं चक्षुर्द्वितीयं पुनः पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनतटे श्रृङ्कारभारालसम् । ग्रन्यद्दूर विकृष्टचापमदनकोधानलोदीपितं शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ।।

इत्यादौ शमरतिकोधानाम्।

एकेनाऽक्ष्णा प्रविततस्था वीक्षते व्योमसंस्थं भानोविम्बं सजललुलितेनाऽपरेणाऽऽत्मकान्तम् । भ्रह्मश्छेदे दियतिवरहाशिङ्कानी चक्रवाकी द्वौ सङ्कीर्णो रचयित रसी नर्तकीव प्रगल्भा ॥

इत्यादो रितशोकक्रोधानां समप्राधान्येनोपिनबन्धस्तत् कथं न विरोधः । श्रत्रोच्यते । श्रत्राऽप्येक एव स्थायी । तथाहि । एकक्तो रुश्रद्ध पिम्रा इत्यादो स्यायिभूतोत्साहव्यभिचारिलक्षगावितकंभावहेतुसन्देहकारणतया करुणसंग्रामतूर्ययोरुपादानं वीरमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम् । न च द्वयोः समप्रधानयोरन्योग्यमुपकार्योपकारकभावरहित-योरेकवाक्यभावो युज्यते । किञ्चोपकान्ते सङ्ग्रामे सुभटानां कार्यान्तर-कर्गोन प्रस्तुतसङ्ग्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम् । स्रतो भर्तुः सङ्ग्रामैक-रितकत्या शौर्यमेव प्रकाशयन् प्रियतमाकरुणो वीरमेव पुष्णाति । एवं मात्सर्यमित्यादावि चिरप्रवृत्तरितवासनाया हेयतयोपादानात् शमैक-परत्वमार्याः समर्यादिमित्यनेन प्रकाशितम् । एविमयं सा लोलाक्षीत्या-

४३४ दशरूपक

दाविष रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन मायाप्रधानतया च रोद्रव्यभिचारिविषादिवभावितकंहेतुतया रितिकोवयोश्पादानं रोद्रपरमेव। ग्रन्तैः कित्पतमङ्गलप्रतिसरा इत्यादौ हास्यरसैकपरत्वमेव। एकं ध्यान-निमीलनादित्यादौ शम्भोर्भावान्तरैरनाक्षिप्ततया शमस्थस्याऽपि योग्यन्तर-शमाद् वैलक्षण्यप्रतिपादनेन शमैकपरतैव समाधिसमय इत्यनेन स्फुटीकृता एकेनाऽक्ष्णेत्यादौ तु समस्तमिष वाक्यं भविष्यद्विप्रलम्भविषयमिति न क्वचिदनेकतात्पर्यम्। यत्र तु श्लेपादिवाक्येष्वनेकतात्पर्यमिष तत्र वाक्यार्थ-भेदेन स्वतन्त्रतया चाऽर्थद्वयपरतेत्यदोषः। यथा।

इलाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित-त्रैलोक्यां चरणारिवन्दलिलतेनाऽऽकान्तलोको हरिः । बिभ्राणां मुखमिन्दुसुन्दररुवं चन्द्रारमचक्षुर्देधत् स्थाने यां स्वतनोरपश्यदिधकां सा रुविमणी वोऽवतात् ॥ इत्यादौ तदेवमुक्तप्रकारेगारत्याद्युपनिवन्धे सर्वत्राऽविरोधः । यथा वा भूयमाणरत्यादिपदेष्विप वाक्येषु तत्रैव तात्पर्यं तथाऽग्रे दर्शयिष्यामः ।

ते च।

रत्युत्साह० \*\*\*\* नैतस्य ॥३३॥

इह शान्तरसं प्रतिवादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः। तत्र केचिदाहुः। नाऽस्त्येव शान्तो रसः। तस्याऽऽचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनाल्लक्षणा-करणात्। ग्रन्ये तु वस्तुतस्तस्याऽभावं वर्ण्यन्ति। ग्रनादिकालप्रवाहाया-तरागद्वेषयोधच्छेत्रुमशक्यत्वात्। ग्रन्ये तु वीरबीभत्सादावन्तर्भावं वर्ण्यन्ति। एवं वदन्तः शममपि नेच्छन्ति। यथा—तथाऽस्तु। सर्वया नाटकादाविभनयात्मिन स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते। तस्य समस्तव्यापारप्रविलयहपस्याऽभिनयायोगात्। यत् तु केश्चिन् नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपर्वाणतं तत् तु मलयवत्यनुरागेणाऽप्रबन्ध-प्रवृत्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्याऽविरुद्धम्। न ह्येकानुकार्यविभावान्तम्बनौ विषयानुरागापरागावुपलव्धौ। ग्रतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्वम्। तत्रैव श्रङ्कारस्याऽङ्कात्वेन चक्रवर्तित्वावाप्तेश्च फलत्वेना-

ऽविरोधादीप्सितमेव च सर्वत्र कर्तव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य विजिगीषी-र्नान्तरीयकत्वेन फलं सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक् । ग्रतोऽप्टावेव स्थायिनः । ननु च रसनाद् रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोबतमाचायः । निर्वेदादिष्वपि तत् प्रकाममस्तीति तेऽपि रसा इत्यादिना रसान्तराणाम-प्यन्यैरभ्युपगतत्वात् स्थायिनोऽप्यन्ये कल्पिता इति ग्रवधारणानुपपत्तिः ।

ग्रवोच्यते ।

निवदाः .....मताः ॥३४॥

विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् । ग्रतएव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना वैरस्यमाव-हन्ति । न च निष्फलावमानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनं हास्यादीना-मप्यस्थायित्वप्रसङ्गात् । पारम्पर्येण त् निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात् । झतो निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजकं न भवति । किन्तु विरुद्धैरविरुद्धैर्भा-बैरितरस्कृतत्वम् । न च निर्वेदादीनामिति न ते स्थायिनः । ततो रसत्व-मपि न तेषामुच्यते । अतोःस्थायित्वादेवैतेषामरसता । कः पुनरेतेषां काव्येनाऽपि सम्बन्धः । न तावद् वाच्यवाचकभावः स्वशब्दैरनावेदित-त्वात् । न हि श्रृङ्गारादिरसेषु काव्येषु श्रृङ्गारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्र्यन्ते । येन तेषां तत्परिपोषस्य वाऽभिधयत्वं स्यात् । यत्राऽपि च श्र्यन्ते तत्राऽपि विभावादिद्वारकमेव रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिधेयत्व-मात्रेगा। नाऽपि लक्ष्यलक्षकभावस्तत्सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याऽप्रयोगात् । नाऽपि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः । यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ । तत्र हि स्वार्थे स्रोतोलक्षणे घोषस्याऽवस्यानासम्भवात् स्वार्थे स्खलदगतिर्गङ्काशब्दः स्वार्थं विना भूतार्थोपलक्षितं तटम्पलक्षयति । श्रत्र तु नायकादिशब्दाः स्वार्थेऽस्खलद्गतयः कथमिवाऽर्थान्तरमुपलक्षयेयुः। को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जीत । सिहो मारावक इत्यादिवत् । अतएव गुणवृत्त्याऽपि नेयं प्रतीतिः । यदि वाच्य-त्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात् तदा केवलवाच्यवाचकभावमात्रव्युत्पन्नचेत-सामप्यरसिकानां रसास्वादो भवेत् । न च काल्पनिकत्वमविगानेन सर्व- सहृदयानां रसास्वादोद्भतेः । ग्रतः केचिदिभिधालक्षणागौगिभयो वाच्यान्त-रपरिकल्पितश्वितभ्यो व्यतिरिक्तं व्यञ्जकत्वलक्षगां शब्दव्यापारं रसा-लङ्कारवस्तुविषयमिच्छन्ति । तथाहि । विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिप्रतिपत्तिरुपजायमानां कथमिव वाच्या स्यात् यथा कुमारसम्भवे ।

> विवृष्वती शैलसुताऽपि भावम् म्रङ्गैः स्फुटद्वालकदम्बक्त्पैः। साचीकृता चास्तरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन॥

इत्यादावनुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववद् गिरिजालक्षण् विभावोपवर्णना-देवाऽशब्दाऽपि श्रुङ्गारप्रतीतिरुदेति । रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः । न केवसं रसेष्वेव यावद् वस्तुमात्रेऽपि । यथा ।

भिम घम्मिम्र वीसद्धो सो सुगहो ग्रज्ज मारिक्रो तेगा । गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिगा दरिम्रसोहेण ।। इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशब्दाऽपि व्यञ्जकशक्ति मूलैव । तथाऽलङ्कारेष्वपि ।

> लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन् स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षिः। क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः॥

इत्यादिषु चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारिवन्दिमित्याद्युपमाद्यलङ्कारप्रतिपत्ति-व्यंञ्जकत्विनिवन्धनीति । न चाऽसावर्थापित्तिजन्या । स्रनुपपद्यमानार्था-पेक्षाभावात् । नाऽपि वाक्यार्थत्वं व्यङ्गचस्य तृतीयकक्षाविषयत्वात् । तथाहि । भ्रम धार्मिकेत्यादौ पदार्थविषयाभिधालक्षराप्रथमकक्षातिकान्ति-कियाकारकसंसगित्मकविधिविषयवाक्यार्थकक्षातिकान्ततृतीयकक्षाकान्तो निषेधातमा व्यङ्गचलक्षराोऽथों व्यञ्जकशक्त्यधीनः स्फूटमेवाऽवभासते ।

१. भ्रम घामिक विश्वब्धः स श्वाऽद्य मारितस्तेन । गोदावरीनदीकच्छकुटङ्गवासिना दरीसिहेन ।। स्रतो नाऽसौ वाक्यार्थः । ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमारापदार्थः नात्पर्येषु विषं भुङ्क्षेत्यादिवाक्येषु निषेधार्थं विषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थः । न चाऽत्र व्यञ्जकत्ववादिनाऽपि वाक्यार्थत्वं नेष्यते तात्पर्यादःयत्वाद् ध्वनेः । तत्र स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभावात् । सैव निपेधं कक्षा तत्र द्वितीयकक्षाविधौ क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः । प्रकरणात् पितरि वक्तरि पुत्रस्य विषभक्षरानियोगाभावात् । रसवद् वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिनक्षणद्वितीयकक्षायां रसनवगमात् । तदुक्तम् ।

ग्रप्रतिष्ठमिवश्चान्तं स्वार्थे यत्परतामिदम्। वावयं विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा॥ यत्र तु स्वार्थविश्चान्तं प्रतिष्ठां तावदागतम्। तत् प्रसर्वति तत्र स्यात् सर्वत्र ष्विनना स्थितिः॥

इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यङ्गचत्वमेव । वस्त्वलङ्कारगोस्तु क्वचिद् वाच्यत्वं क्विबद् व्यङ्गचत्वम् । तत्राऽपि यत्र व्यङ्गचस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रैव क्विनरन्यत्र गुणीभूतव्यङ्गचत्वम् । तदुवतम् ।

> यत्राऽषंः शब्दो वा यमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राऽङ्गं तु रसादयः । काब्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मितः ॥

यथा । उपोढरागेरोत्यादि । तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवा-च्यत्वेन द्वैविध्यम् । ग्रविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्तितरस्कृतस्वार्थोऽर्थान्तरसङ्क-मितवाच्यश्चेति द्विद्या । विवक्षितवाच्यश्च ग्रसंलक्षिकमः क्रमद्योत्यश्चेति द्विविद्यः । तत्र रसादीनामसंलक्ष्यकमे ध्वनित्वं प्राधान्यप्रतीतौ सत्या-मञ्जत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति ।

ग्रत्रोच्यते ।

वाच्या भावस्तथेतरैः ॥३४॥

यथा लौकिकवाक्येषु श्रूयमाणिकयेषु गामभ्याजेत्यादिष्वश्रूयमाण-क्रियेषु च द्वारं द्वारमित्यादिषु स्वशब्दोपादानात् प्रकरणादिवशाद् बुद्धि- ४३६ दशरूपक

संनिवेशिनी त्रियेव कारकोपचिता वावयार्थस्तथा काव्येध्विप स्वज्ञब्दो-पादानात् क्वचित् प्रीत्यै नवोढ़ा प्रियेत्येवमादौ क्वचित् च प्रकरगादिवशात् नियताविहितविभावाद्यविनाभावाद् वा साक्षाद् भावकचेतसि विपरिवर्त-रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्त-त्तच्छब्दोपनीतैः संस्कारपरम्परया परं प्रौढिमानीयमानो वान्यार्थः । नचाऽपदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम् । कार्यपर्यं-वसायित्वात् तात्पर्यशक्तेः । तथाहि पौरुषेयमपौरुषेयं वावयं सर्वं कार्यपरम् । अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत् काव्यशब्दानां चाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रति-पादकयोः प्रवृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोद्भृतिरेव कार्य्यत्वेनाऽवधार्य्यते । तदुद्भुतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंसृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते । अतो वानयस्याऽभिधानशक्तिस्तेन तेन रसेनाऽऽकृष्यमारा। तत्ततुस्वार्थपिक्षिताबान्तरविभावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायितामा-नीयते । तत्र विभावादयः पदार्थस्यानीयास्तत्संसृष्टोरत्यादिर्वाग्यार्थः। तदेतत् काव्यवाक्यम् । यदीयं ताविमौ पदार्थवावयार्थौ । न चैवं सति गीतादिवत् सूखजनकत्वेऽपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः । विशिष्टविभावादि-सामग्रीविद्यामेव तथाविघरत्यादिभावनावतामेव स्वादोद्भूतेस्तदने-नाऽतिप्रसङ्गोऽपि निरस्तः । ईद्शि च वाक्यार्थनिरूपणे परिकरिपता-भिघादिशक्तिवशेनैव समस्तवाक्यार्थावगतेः शक्तचन्तरपरिकल्पनं प्रयासः यथाऽवोचाम काव्यनिणंगे।

> तात्पर्यानितिरेकाच् च व्यञ्जकत्वस्य न ध्विनः । किमुक्तं स्यादश्रुतार्थतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिण ।। विषं भक्षय पूर्वो यश्चैवं परसुतादिषु । प्रसद्धते प्रधानत्वाद् ध्विनत्वं केन वार्यते ।। ध्विनश्चेत् स्वार्थविश्वान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम् । तत्परत्वं त्विश्वान्तौ तन् न विश्वान्त्यसम्भवात् ।। एतावत्येव विश्वान्तिस्तात्पर्यस्येति कि कृतम् ।

## परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

यावत्कायंत्रसारितत्वात् तात्पर्यं न तुलाघृतम् ॥
भ्रमधानिकविश्रव्यमिति भ्रमिकृतास्पदे ।
निव्यावृत्ति कथं वाक्यं निषेधमुपसपंति ॥
प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद् यदि ।
वक्तुविविक्षतप्राप्तरिवश्रान्तिनं वा कथम् ॥
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षा परतन्त्रता ।
वक्त्रभिप्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते ॥

इति । ग्रतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्गचव्यञ्जकभावः । कि तिह भाव्यभावकसम्बन्धः काव्यं हि भावकम् । भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टिविभा वादिमता काव्येन भाव्यन्ते न चाऽन्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात् काव्यशब्देष्विप तथा भाव्य-मिति वाच्यम् । भावनाित्रयावािदिभस्तथाऽङ्गीकृतत्वात् । किञ्च मा चाऽन्यत्र तथास्त्वन्वर्थव्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽवगमात् । तदुक्तम् ।

> भावाभिनयसम्बन्धान् भावयन्ति रसानिमान्। यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोनतृभिः॥

इति । कथं पुनरगृहीतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरिति चेन् लोके तथाविधचेष्टायुक्तस्त्रीपुसादिषु रत्याद्यविनाभावदर्शनादिहाऽपि तथोपनिबन्धे सति रत्याद्यविनाभूतचेष्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणादिभधेषा विनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः । यथा च काव्यार्थस्य रसभावकत्वं तथाऽग्रे वक्ष्यामः ।

रसः परत्वतः ॥३६॥

द्रब्टुः · · · · दर्शनात् ॥३७॥

काव्यार्थोपप्लावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्वायीभावः स इति प्रति-निर्दिश्यते । स च स्वाद्यतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वर्तमानत्वान् नाऽनुकार्यरामादिवर्ती वृत्तत्वात् तस्य । ग्रथ बाब्दोपहितरूपत्वेनाऽवर्तमानस्यापि वर्तमानवद्वभासनिम्थत एव । त्रथाऽपि तदवभासस्याऽस्मदादिभिरनुभूयमानत्वादसत्समतैकास्वादं प्रति विभावत्वेन तु रामादेवंतंमानवदवभासनिमय्यत एव । किञ्च न काव्यं रामादीनां रसोपजननाय कविभिः प्रवत्यंते । ग्रिपतु सहृदयानानन्दियतुम् । स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । यदि चाऽनुकार्यस्य रामादेः श्रुङ्गारः स्यात् ततो नाटकादौ तद्द्यंने लौकिक इव नायके श्रुङ्गारिणि स्वकान्ता-संयुक्ते दृश्यमाने श्रुङ्गारवानयिमिति प्रेक्षकणां प्रतीतिमात्रं भवेन् न रसानां स्वादः सत्पुरुषाणां च लज्जेतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन् । एवं च सित रसादीनां व्यङ्गचत्वमपास्तम् । ग्रन्यतो लब्धासत्ताकं वस्त्वन्येनाऽपि व्यज्यते । प्रदीपनेव घटादि । न तु तदानीमेवाऽभिव्यञ्जकत्वाभिमतैरापाद्य स्वभावम् । भाव्यन्ते च विभादिभिः प्रेक्षकेषु रसा इत्यावेदितमेव ।

ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः। कथं च सीतादीनां च देवीनां विभावत्वेनाऽविरोधः उच्यते।

## धीरोदात्ता० ....रिसकस्य ते ।।३८॥

न हि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामा-दीनामवस्थां इतिहासवदुपनिवध्नन्ति । कि तर्हि सर्वेलोकसाधारणाः स्वोत् प्रेक्षाकृतसन्निधयो घीरोदात्ताद्यवस्थाः क्वचिदाश्रयमात्रदायिन्यो दघति ।

### ताःःःरसहेतवः।

तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः स्त्रीमात्रवाचिनः किमिवाऽनिष्टं कुर्युः । किमर्थं तह्युंपादीयन्त इति चेदुच्यते ।

### क्रीडतां \*\*\*\* दिभि: ॥३६॥

एतदुक्तं भवति । नाऽत्र लांकिकश्रङ्कारादिवत् स्त्र्यादिविभावा-दीनामुपयोगः । कि तर्हि प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसविलक्षरणत्वं नाटचरसानाम् । यदाह । ग्रष्टौ नाटचरसाः स्मृता इति ।

### काव्यार्थः .... वार्यते ।

नत्तंकोऽपि न लौकिक रसेन रसवान् भवति । तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरग्रहणात् काव्यार्थभावनया त्वस्मदादिवत् काव्यरसास्वादो- ऽस्यापि न वार्यते ।

परिशिष्ट : घनिक की संस्कृत वृत्ति

काव्यार्थेन विभावादि संसृष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदेऽन्योन्य-संचलने प्रत्यस्तिमितस्वपरिवभागे सित प्रबलतरस्वानन्दोद्भूतिः स्वादः । तस्य च सामान्यात्मकत्वेऽपि प्रतिनियतिवभावादिकारणजन्यत्वेन सम्भेदेन चतुर्घा चित्तभूमयो भवन्ति । तद् यथा । श्रृङ्कारे विकासो वीरे विस्तरो बीमत्से क्षोभो रौद्रे विक्षेप इति तदन्येषां चतुर्णा हास्याद्भुतभयानक-करुणानां स्वसामग्रीलब्धपरिपोषाणां त एव चत्वारो विकासाद्याश्चेतसः सम्भेदाः । ग्रतएव ।

श्रृङ्गराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच् च करुणो रसः । वीराच् चैवाऽद्भुतोत्पत्तिबींभत्साच् च भयानकः ॥ इति । हेतुहेतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दिश्तो न कार्यं कारणभावा-भित्रायेण तेषां कारणान्तरजन्यत्वात् ।

शृङ्गारानुकृतियां तु स हास्य इति कीर्त्ततः । इत्यादिना विकासादिसम्भेदैकत्वस्यैव स्फुटीकरणादवधारणमप्यतएवाऽष्टा-विति सम्भेदानां भावात् । ननु च युक्त शृङ्गारवीरहास्यादिषु प्रमोदा-त्मकेषु वाक्यार्थसम्भेदादानन्दोद्भव इति । करुणादौ तु दुःखात्मकत्वे कथ-मिवाऽसौ प्रादुष्यात् । तथाहि । तत्र करुणात्मककाव्यश्रवणाद् दुःखाविभावोऽश्रुपातादयश्च रसिकानामिष प्रादुर्भवन्ति । न चैतदानन्दात्मकत्वे सिति युज्यते । सत्यमेतत् । किन्तु तादृश एवाऽसावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणायिषु सम्भोगावस्थायां कुटुमिते स्त्रीरणामन्यश्च लौकिकात् करुणात् काव्यकरुणः । तथाह्यत्रोत्तरोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तयः । यदि वा लौकिककरुणवद् दुःखात्मकत्वमेवह स्यात् तदा न कश्चित् तत्र प्रवर्तेत । ततः कारुण्यैकरसानां रामायरणादिमहाप्रवन्धानामुच्छेद एव भवेदश्रुपाता-दयश्चेति वृत्तवर्णानाकण्येन विनिपातितेषु लौकिकवैक्लव्यदर्शनादिवत्

४४२ दशरूपक

प्रेक्षकाणां प्रादुर्भवन्तो न विरुध्यन्ते । तस्माद् रसान्तरवत् करुगस्याऽप्याः नन्दात्मकत्वमेव ।

ननु शान्तरसस्याऽनभिधेयत्वाद् यद्यपि नाट्येऽनुप्रवेशो नाऽस्ति तथाऽपि सूक्ष्मातीतादिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात् काव्य-विषयत्वं न निवार्य्यते । भ्रतस्तदुच्यते ।

शम०'''तदात्मता।

शम्तो हि यदि तावत्।

न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा । रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ।।

इत्येवं लक्षरणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवाऽऽत्मस्वरूपापत्तिलक्षरणायां प्रादु-भावात् तस्य च स्वरूपेणाऽनिर्वचनीयता । तथाहि श्रुतिरिप स एष नेति नेत्यन्यापोहरूपेणाऽऽह न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादियतारः सन्त्यथ तदुपायभूतो मुदितामैत्रीकरूणोपेक्षादिलक्षरणस्तस्य च विकास-विस्तारक्षोभविक्षेपरूपतैवेति । तद्वत्यैव शान्तरसास्वादो निरूपितः ।

इदानीं विभावादिविषयावान्तरकाध्यव्यापारप्रदर्शनपूर्वकः प्रकरगोनी-पसंहारः प्रतिपाद्यते ।

पदार्थे ० \* \* गतैः ॥४३॥ भावित: \* \* ०परिकीतितः ।

श्रतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशेषैश्चन्द्राद्यैरुद्दीपनविभावैः प्रम-दाप्रभृतिभिरालम्बनविभावैनिर्वेदादिभिव्यंभिचारिभावे रोमाञ्चाश्रुभू क्षेपकटाक्षाद्यैरनुभावैरवान्तरव्यापारतया पदार्थीभूतैर्वाक्यार्थः स्थायीभावो विभावितो भावरूपतामानीतः स्वदते स रस इति प्राक्प्रकरणे तात्पर्यम् ।

विशेषलक्षणान्युच्यन्ते । तत्राऽऽचार्येण स्थायिनां रत्यादीनां शृङ्गा-रादीनां च पृथग् लक्षणानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अत्र तु । लक्षणंक्यं ... ०वयोः ॥४४॥

# परिशिष्ट: धनिक की संस्कृत वृत्ति

क्रियत इति वाक्यशेषः।

नत्र तावत् शृङ्गारः ।

रम्यदेश ० · · विचेष्ठितः ॥४५॥

इत्थमुपनिवध्यमानं काव्यं श्रङ्गारास्वादाय प्रभवतीति । कव्युपदेश-परमेतत् ।

तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते।

स्मरिस सुतनु तिस्मन् पर्वते नक्ष्मरोन प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । स्मरिस सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा स्मरिस च तदुपान्तेष्वावयोर्वर्तनानि ॥

कलाविभावो यथा।

हस्तै रन्तिनिहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः पादन्यासैर्लयमुपगस्तन्मयत्वं रसेषु । शाखायोनिमृंदुरभिनयः षड्विकल्पोऽनुवृत्तै-भवि भावे नृदति विषयान् रागबन्धः स एव ॥

यथा च।

व्यक्तिव्यं ञ्जनधातुना दशविधेनाऽप्यत्र लब्धाऽमुना विस्पष्टो द्वृतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधाऽयं लयः। गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण गतयस्तिस्रोऽपि सम्पादिता-स्तत्त्वीधानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक् त्रयो दर्शिताः॥

कालविभावो यथा कुमारसम्भवे।

ग्रमूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात् प्रभृत्येव सपत्ववानि । पादेन चाऽपेक्षत सुन्दरीगांसम्पर्कमासिञ्जितनृपुरेगा ॥ इत्युपकमे ।

> मधु द्विरेषः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । श्रुङ्गेरा संस्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ।।

### वेपविभावो यथा तत्रैव।

श्रशोकनिर्भित्सतपद्मरागं श्राकृष्टहेमद्युतिकणिकारम् । मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपृष्पाभरणं वहन्ति ।।

#### उपभोगविभावो यथा।

चञ्चर्लुप्तमषीकणं कवितस्ताम्बूलरागोऽघरे विश्वान्ता कवरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद्युतिः। जाने सम्प्रति मानिनि प्रग्रायिना करप्युपायक्रमै-भंग्नो मानमहात्तरुस्तरुणिते चेतःस्थलीविधितः।।

### प्रमोदातमा रतिर्यथा मालतीमाधवे।

जगित जियनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः प्रकृतिमधुराः सन्त्येवाऽन्ये मनो मदयन्ति ये । मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका नयनिवषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥

# युवतिविभावो यया मालविकाग्निमित्रे ।

दीर्घाक्षं शरिवन्दुकान्तिवदनं वाहू नतावंसयोः संक्षिप्तं निविद्दोन्नतस्नमुरः पाश्वे प्रमुख्टे इव । मध्यः पाणिभितो नितिम्ब जघनं पादावरालाङ्गुली छन्दो नर्तियतुर्ययेव मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः ॥

# युनीविभावो तथा मालतीमाववे ।

भूषो भूषः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था। साक्षात् कामं नविमव रितर्मालती माघवं यद् गाढोत्कण्ठालुनितलितैरङ्गकैस्ताम्यतीति।।

अन्योन्यानुरागो यथा तत्रैव।

यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं तद् स्रावृत्तवृत्तशतपत्रनिभं वहन्त्या । दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥

मधुराङ्गविचेष्टितं यथा तत्रैव।

स्तिमितिकसितानामुल्लसद्भूलतानां मसृरामुकुलितानां प्रान्तिवस्तारभाजाम् । प्रतिनयननिपाते किञ्चदाकुञ्चितानां विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम् ॥

ये सत्त्वज्ञाः० ..... मिष्टम् ॥ ४६ ॥

त्रयस्त्रिंशद्व्यभिचारिणश्चाऽष्टौस्थायिन ग्रष्टौ सात्विकाश्चेत्येकोन-पञ्चाशत् । युक्ताऽङ्गत्वेनोपनिबध्यमानाः श्रृङ्गारं सम्पादयन्त्यालस्यौ-ग्यजुगुप्सामरणादौन्येकालम्बनिवभावाश्रयत्वेन साक्षादङ्गत्वेन चोपनि-बध्यमानानि विरुध्यन्ते । प्रकारान्तरेण चाऽविरोधः प्राक् प्रतिपादित एव ।

विभागस्तु । श्रयोगोः विभाग

श्रयोगवित्रयोगविशेषत्वाद् विप्रलम्भस्यैतत् सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उपचरित्रवृत्तिर्माभूदिति न प्रयुक्तः । तथाहि । दत्त्वा सङ्के-तमप्राप्तेऽवय्यतिकने साध्येन नायिकान्तरानुसरणाच् च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वञ्चनार्थत्वात् ।

तत्रा०''''०सङ्गमः ॥ ४७ ॥

योगोऽन्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः । पारतन्त्र्येण विप्रकर्षाद् दैव-पित्राद्यायत्तत्वात् सागरिकामालत्योर्वतसराज माधवाभ्यामिव दैवाद् गौरी-शिवयोरिवाऽसमागमोऽयोगः ।

दशावस्थः .....यथोत्तरम् ॥ ४८ ॥ ग्रमिलाषः ..... ०साध्वसाः ॥ ४६ ॥ साक्षात् ·····• यु सस्तुतेः ।। ५० ॥ ग्रिभनाषो यथा शाकुन्तले ।

त्रसंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्थमस्यामभिलाषि मे मनः। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करराप्रवृत्तयः॥

#### विस्मयो यथा ।

स्तनावालोक्य तन्वङ्गिचाः शिरः कम्पयते युवा । तयोरन्तरिनर्मगां दृष्टिमुत्पाटयन्तिव ।। श्रानन्दो यथा विद्धशालभिक्रिकायाम् । सुधाबद्धग्रासैष्पवनचकोरैः कवलितां किरन् ज्योत्स्नामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम् । उपप्रकाराग्रं प्रहिस्सु नयने तर्कय मनाग् श्रनाकाशे कोऽयं गलितहरिस्सः शीतिकिरसः।।

साध्वसं यथा कुमारसम्भवे ।

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयिष्ट-निक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्धहन्ती । मार्गावज्ञव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥

#### यथा वा।

व्याहृता प्रतिवचो न सन्दये गन्तुमैच्छदवलिबतांशुका । सेवते सम शयनं पराङ्मुखी सा तथाऽपि रतये पिनाकिन: ।।

सानुः •••• व्यक्तिताः । गुणकीर्तनं तु स्पष्टत्वान् न व्यास्यातम् । दशाः ••••• तदनन्तता ॥ ५१ ॥ परिशिष्ट: घनिक की संस्कृत वृत्ति

दिङ्मात्रं तु।

हष्टे ..... ०चिन्तनात् ॥ ५२ ॥

शेषं प्रच्छन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम् ।

भ्रथ विप्रयोगः।

विप्रयोगस्तु ..... प्रणयेष्यं यो: ॥ ५३ ॥

प्राप्तयोरप्राप्तिविष्रयोगः । तस्य द्वौ भेदौ मानः प्रवासश्च । मानवि-प्रयोगोऽपि द्विविधः, प्ररायमान ईर्ष्यामानश्चेति ।

तत्र ..... ०योद्ध यो: ।

प्रेमपूर्वको वशीकारः प्रखयस्तद्भङ्को मानः प्रखयमानः । स च द्वयोर्नायकयोर्भवति । तत्र नायकस्य यथोत्तररामचरिते ।

ग्रस्मिन्नेव लतागृहे त्यमभवस्तन्मागंदत्तेक्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद् गोदावरीसैकते । ग्रायान्त्या परिदुमंनायितिमव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्योदरिवन्दकुड्मलिनो मृग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥

नायिकाया यथा श्रीवाक् पति राजदेवस्य । प्ररायकुपितां दृष्टा देवीं ससम्भ्रमविस्मित-स्त्रिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् । नमितशिरसो गङ्गालोके तया चररणाहता

ववत् भवतस्त्र्यक्षस्यैतद् विलक्षमवस्थितम् ॥

उभयोः प्ररायमानो यथा ।

<sup>१</sup>पणम्रकुविम्राण दोण्हवि म्रलिम्रपसुत्तारा माराइन्ताणाम् ।

णिच्चलणिरुद्धणीसासदिस्म ग्रस्माण को मल्लो।।

स्त्रीराा० ..... ० मुखात् ॥ ५४ ॥

उत्स्वप्ना० ..... ०गोचरः ।। ५५ ।।

ईर्ध्यामानः पुनः स्त्रीणामेव नायिकान्तरसङ्गिनि स्वकान्ते उपलब्धे

१. प्ररायकुपितयोर्द्धयोरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानवतोः।

निक्चलनिरुद्धनिशासदत्तकर्णयोः को मल्लः ॥

सत्यन्यासङ्गः श्रुतो वाऽनुमितो दृष्टो वा स्यात् । तत्र श्रवणं सखीवचनात् तस्या विश्वास्यत्वात् । यथा ममैव ।

सुभ्रु त्वं नवनीतकल्पहृदया केनाऽपि दुर्मन्त्रिणा
मिथ्यैव प्रियकारिणा मधुमुखेनाऽस्मासु चण्डीकृता ।
कि त्वेत्तद् विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः
कि षात्रीतनया वयं किमु सखी किवा किमस्मत्सुहृत् ।।
चतुस्वप्नायिती यथा रुद्रस्य ।

निर्मग्नेन मयाऽम्भसि स्मरभरादालीसमालिङ्गिता केनाऽलीकमदं तवाऽद्य कथितं राधे ! मुधा ताम्यसि । इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शाङ्गिणः सब्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥

भोगाङ्कानुमितो यथा।

नवनस्वपदमङ्गं गोपयस्पशुकेन
स्थगयसि पुनरोष्ठं पारिएना दन्तदष्टम् ।
प्रतिदिशमपरस्त्रीसङ्गशंसी विसर्पन्
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥

गोत्रस्खलनकल्पितो यथा ।

ैकेलीगोत्तक्खलगो विकुप्पए केग्रवं श्रग्नाणन्ती । दुटु उग्रसु परिहासं जाग्ना सच्चं विग्र परुस्मा ।। दष्टो यथा श्रीमूञ्जस्य ।

> प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससम्भ्रमविस्मित-स्त्रिभुवनगुरुर्मीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् । निमतिशारसो गङ्गालोके तया चरणाहता-ववतु भवतस्त्र्यक्षस्यैतद् विलक्षमवस्थितम् ॥

एषाम् ।

१. केलीगोत्रस्खलन विकुप्यति केतवमजानन्ती ।

दुष्ट पश्च परिहासं जाया सत्यशिच प्रहदिता ।।

परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

यथोत्तरं .... रसान्तरैः ॥ ५६॥

तत्र''''नितः । ५७ ॥

सामादौ .....पादिताः ॥ ५८ ॥

तत्र प्रियवचः साम यथा ममैव।

स्मिद्द्योत्स्नाभिस्ते धवलयति विश्वं मुखशशी दृशस्ते पीयूषद्रविमव विमुङ्चन्ति परितः। वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिदं कृतस्ते पारुष्यं मृतनु हृदयेनाऽद्य गृशितम्॥

यिथा वा।

इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन ।

मङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः कान्ते कथं रचितवानुपनेन चेतः ]

नायिकासखीसमावर्जनभेदो यथा ममैव।

कृतेऽप्याज्ञाभञ्जे कथमिव मया ते प्रणतयो

धृताः स्मित्वा हस्ते विसृजिस रुपं सुभ्रु बहुशः ।

प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसीमाऽद्य गुरिएतो

वृथा यत्र स्तिम्धाः त्रियसहचरीरगामपि गिरः॥

दानं व्याजेन भूषादेय्यंथा माघे।

महरुपहसितामिबाऽलिनादै-

वितरसि न. कलिकां किमर्थमेनाम्।

अधिरजनि गतेन घाम्नि तस्याः

शठ कलिरेव महांस्त्वयाऽद्य दत्तः ॥

पादयोः पतनं नतिर्यथा ।

<sup>९</sup>गो<mark>उरको</mark>डिविलग्गं चिहुरं दइग्रस्स पाग्नपडिश्रस्स ।

हिम्रम् मागापउत्थं उम्मोग्रंति च्चिम्र कहेइ ॥

त्रुपुरकोटि विलग्ने चिकुरं दियतस्य पादपिततस्य । हृदयं मानपदोत्यमुन्मुक्तमित्येव कथर्यात ।।

उपेक्षा तदवधीरएां यथा।

कि गतेन न हि युक्तमुपैतुं नेश्वरे परुषता सिख साध्वी । स्रानयैनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ।।

रभसत्रासहषदि रसान्तरात्कोपभ्रं को यथा ममैव।

ग्रभिव्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभव-

विचरं व्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भिनपुराम् ।

इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिदिमिति सन्त्रास्य सहसा

कृताश्लेषां घूतंः स्मितमधुरमालिङ्गिति वधूम् ॥

ग्रथ प्रवासविष्रयोगः।

कार्यतः विता ॥५६॥

स च · · · · पूर्वकः ।

म्राद्यः कार्य्यजः समुद्रगमनसेवादिकार्य्यवशप्रवृत्तौ बुद्धिपूर्वकत्वात् भूतभविष्यद्वतंमानतया त्रिविधः ।

तत्र यास्यत्प्रवासो यथा ।

'होन्तपहिग्रस्स जाग्रा ग्राउच्छग्जीग्रधारणरहस्सम् । पुच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पिग्रविरहसहिरीग्रा ।। गच्छत्प्रवासो यथाऽमरुशतके ।

[ प्रहरिवरती मध्ये वाऽह्नस्ततोऽपि परेऽथवा दिनकृति गते वाऽस्तं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य िययासतो हरित गमनं बालाऽऽलापैः सवाष्पगलज्जलैः ।। यथा वा तत्रैव ।] देशैरन्तरिता शतैश्व सरितामुर्व्वीभृतां काननै-यत्नेनाऽपि न याति लोचनपथं कान्तीत जाननिष ।

१. भविष्यत्पथिकस्य जाया आयुःक्षराजीवधाररारहस्यम् । पृच्छन्ती भ्रमति गृहाद्गृहेषु प्रियविरहसङ्गीका ।।

# परिशिष्ट : धनिक की संस्कृत वृत्ति

उद्ग्रीवरचरगाधंरुद्धवसुधः कृत्वाऽश्वपूर्गो दृशौ तामाशांपथिकस्तथाऽपि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठित ॥ गतप्रवासो यथा मेघदृते ।

> उत्तसङ्गे वा मिलनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां मङ्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । तन्त्रीमार्ज्ञा नयनसलिलैः सारियत्वा कथञ्चिद् भूयो भूयः स्वयमिष कृतां मूच्छंनां विस्मरन्ती ।

भागच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्रवासस्य च गतप्रवासाविशेषात् त्रैविध्यमेव युक्तम् ।

द्वितीयः वात्।

उत्पातिनर्धातवादिजन्यविष्तवात् परचकादिजन्यविष्तवाद् वाऽबुद्धि-पूर्वकत्वादेकरूर एव सम्भ्रमजः प्रवासः। यथोवंशीपुरूरवसोविकमोवंश्याम् । यथा च कपालकुण्डलापहृतायां मालत्यां मालतीमाधवयोः ।

स्वरूपा० .... विष ॥६०॥

यथा कादम्बर्घा वैशम्पायनस्येति ।

मृते''''नेतरः ॥६१॥

ययेन्दुमतीमरणादजस्य करुए एव रघुवंशे। कादम्वय्यां तु प्रथमं करुए ग्राकाससरस्वतीवचनादुर्ध्व प्रवासश्राङ्कार एवेति।

तत्र नायिकां प्रति नियमः।

प्रराया० .... खण्डिता ॥६२॥

भ्रथ सम्भोगः।

भ्रतुक् नौ .....मु हाऽन्वितः ।।६३॥

यथोत्तररामचरिते।

किमि किमि मन्दं मन्दमासत्तियोगाद् स्रविरिलतकपोलं जल्पतोरक्रमेगा । सपुलकपरिरम्भव्यापृतैकैकदोष्णो रिवदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत् ॥ म्रथवा । प्रिये किमेतत् ।

विनिश्चेतुं शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोदो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः। तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणे विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते।।

यथा च ममैव।

लावण्यामृतर्वाषणि प्रतिदिशं कृष्णागरुःयामले वर्षाणामिव ते पयोघरभरे तन्वङ्गि दूरोन्नते । नासावंशमनोज्ञकेतकतनुर्भ्यू पत्रगर्भोल्लसत् पृष्पश्चीस्तिलकः सहेलमलकैर्मः ङ्गैरिवाऽऽपीयते ॥

चेष्टास्तत्र .....प्रति ।।६४॥

ताश्च सोदाहृतयो नायकप्रकाशे दशिताः।

रमयेच् ' ' न च ॥६४॥

ग्राम्यः सम्भोगः रङ्गे निषिद्धोऽपि काब्येऽपि न कर्त्तव्य इति पुनर्नि-विध्यते । यथा रत्नावत्याम् ।

> स्पृष्टस्त्वयैष दियते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन । उद्भिन्नापरमृद्तरिकसलय इव लक्ष्यतेऽकोकः ।।

इत्यादि । नायकनायिकाकैशिकीवृत्तिनाटकनाटिकालक्षरागाद् युक्तं कवि-परम्परावगतं स्वयमौचित्यसम्भावनानुगुण्येनोत्प्रेक्षितं चाऽनुसन्दधानः सुकविः शृङ्कारमुपनिवन्नीयात् ।

ग्रथ वीरः।

वीरः'''' ०प्रहर्षाः ॥६६॥

प्रतापिवनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानाद्यैरनुभावितो गर्वधृति-हर्षामर्षम्मृतिमितिवितकंप्रभृतिभिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते भावक-मनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष वीरः । तत्र दया वीरो यथा नागानन्दे जीमूतिषाहनस्य । युद्धवीरो वीरचिरते रामस्य । दानवीरः पर्श्वराम-बित्रभृतीनाम् । स्यागःसप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावि :। इति । सर्वप्रन्थिवमुक्तसन्धिविकसद्वक्षः म्फुरत्कौस्तुभं नियंन्नाभिसरोजकुड्मलकुटीगम्भीरसामध्वनि:। पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं पायाद् वः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्य मुरारेवंपुः॥ यथा च ममैव ।

लक्ष्मीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कुमारुणितो हरेः। बलिरेष स येनाऽस्य भिक्षापात्रीकृतः करः॥

विनयादिषु पूर्वमुदाहृतमनुसन्धेयम् । प्रतापगुणावर्जनादिना घीराणा-मिप भावात् त्रैषं प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवदननयनादिकोघानुभावरिहतो युद्धवीरोऽत्यथा रौद्रः ।

ग्रय बीभत्सः।

बीभत्सः भारताङ्कादयः ।

श्रत्यन्ताहृद्यैः कृमिपूतिगन्धिप्रायविभावै रुद्भूतो जुगुप्सास्यायिभाव-परिपोषणलक्षाग् उद्वेगी बीभन्सः । यथा मालतीमाधवे ।

उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच्छोपभूयांसि मांसा न्यंसिकक्षृष्ठिपण्डाद्यवयवमुलभान्युग्नपूतीनि जग्घ्वा । भार्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्काद् श्रङ्कस्थादिस्थसंस्थं स्थपुटगतमि कव्यमध्यग्रमित्त ।।

रुधिरान्त्रवसाकीकसमांसादिविभावः क्षोभरो बीभत्सः। यथा वीरचरिते।

> ग्रन्त्रप्रोतवृहत्कपालनलक क्रूरक्वणत्कङ्कण-प्रायप्रेङ्कितभूरिभूषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम् । पीतोच्छदितरक्तकर्दमघनप्राग्भारघोरोल्लसद्-व्यालोलस्तनभारभैरववपुर्वन्घोद्धतं धावति ॥

रम्येष्वपि रमणीयजघनस्तनादिषु वैराग्याद् घृणाशुद्धो बीमत्सः।

लालां वक्त्रासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोघरौ ।

मांसास्थिकूटं जघनं जनः कामग्रहातुरः ।।

न चाऽत्रं द्यान्त एव विरक्तो यतो वीभत्समानो विरज्यते ।

ग्रथ रौटः ।

क्रोघो .....वेगादयः ॥६८॥

मात्सर्यविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते।
त्वं ब्रह्मवर्चसघरो यदि वर्तमानो
यद्वा स्वजातिसमयेन धनुर्धरः स्याः।
उग्रेगा भोस्तव तपस्तपसा दहामि
पक्षान्तरस्य सदृशं परशुः करोति।।

वैरिवैकृतादिर्यथा वेग्गी संहारे।

लाक्षागृहानलविपान्नसभाप्रवेशैः प्रागोषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । स्राकुष्टपाण्डवबधूपरिधानकेशाः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥

इत्येवमादिविभावैः प्रस्वेदरवतवदननयनाद्दनुभावैः इ.मर्षादिःयभि-चारिभिः कोघपरिपोषो रौदः। परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिन्यव्हारेषु वीरचरितवेग्गीसंहारादेरनुगन्तव्यः।

भ्रथ हास्यः।

विकृता० \*\*\*\* स्मृत: ॥६१॥

ग्रात्मस्थान् विकृतवेषभाषादीन् परस्थान् वा विभावानवलम्बमानो हासन्तत्परिपोषात्मा हास्यो रसो द्यधिष्टानो भवति । स चोत्तममध्य-माधमप्रकृतिभेदान् षड्विधः।

म्रात्मस्थो यथा रादगः।

जातं मे परुषेगा भस्मरजसा तच् चन्दनोद्धूलनं हारो वक्षसि यज्ञमूत्रमृचितं दिलष्टा जटाः कुन्तलाः । रुद्राक्षैः सकलैः सरत्नवलयं चित्रांशुकं वल्कलं सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपु कामिनः ।। परस्थो यथा ।

> भिक्षो मांसनिषेवएां प्रकुरुषे किं तेन मद्यं विना किं ते मद्यमि प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह । वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनं द्यूतेन चौर्येण वा चौर्यद्युतपरिग्रहोऽपि भवतो दासस्य काऽन्या गति ॥

स्मितमिहः हिसतम् ॥७०॥ भ्रपहसितं कमा ॥७१॥

उत्तमस्य स्वपरस्यविकारदर्शनात् स्मितहसिते मध्यमस्य विहसितो-पहसितेऽधमस्याऽपहसितातिहसिते । उदाहृतयः स्वयमुत्प्रेक्ष्याः । व्यभि-चारिग्रादचाऽस्य ।

निद्रा० : : चारिगः।।७३॥

लोकसीमातिवृत्तपदार्थवर्णनादिविभावितः साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मयः स्थायिभावो हर्षावेगादिभावितो रसोऽद्भुतः। यथा।

दोदंण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुदंण्डावभंगोद्धतण्टङ्कारध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः ।
द्राक्पर्याप्तकपालसम्पुटमिलद्बह्याण्डभाण्डोदरभ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसी नाऽद्याऽपि विश्राम्यति ।।

इत्यादि ।

भ्रय भयानकः।

विकृत ० · · · · सहोदरः ।।७४।।

रौद्रशब्दश्रवणाद् रौद्रसत्त्वदर्शनाच् च भयस्थायिभावप्रभवो भयानको रसः । तत्र सर्वाङ्गवेषथु प्रभृतयोऽनुभावाः । दैन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । भयानको यथा प्रागुदाहृतः ।

शस्त्रमेतत् समुत्सृज्य कुन्जीभूय शनैः शनैः । यथायथागतेनैव यदि शक्नोषि गम्यताम् ।। यथा च रत्नावत्याम् । नष्टं वर्षवरैरित्यादि । यथा च । स्वगेहात् पन्थानं तत उपचितं काननमथो गिरि तस्मात् सान्द्रद्रुमगहनमस्मादिष गुहाम् । तदन्वङ्गान्यङ्गैरभिनिविशमानो न गणय-त्यरातिः क्वालीये तव विजययात्रा चिकतथी: ॥

ग्रय करुणः।

इष्ट० .....पितादयः ॥७४॥

स्वापाप०\*\*\*\* चारिएाः ॥७६॥

इष्टस्य बन्धुप्रभृतेर्विनाशादिनिष्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकर्षजः करुगः । तमन्विति तदनुभाविनःश्वासादिकथनम् । व्यभिचारिग्णश्च स्वापापस्मारादयः । इष्टनाशात् करुणो यथा कुमारसम्भवे ।

श्रयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिषायोत्थितया तमा पुरः।

ददृशे पुरुषाकृतिः क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम् ॥

प्रीति० \*\*\*\* कीर्तिताः ॥७७॥

स्पष्टम् ।

षट्० .....तेषु च ॥७८॥

विभूषगां चाऽक्षरसंहतिश्च शोभामिमानी गुणककीर्तनं च । इत्येवमादीनि षट्त्रिंशत्काव्यलक्षणानि । साम भेदः प्रदानं चेत्येव-मादीनि सन्ध्यन्तराण्येकविंशतिरुपमादिष्विवाऽलङ्कारेषु हर्षोत्साहादि-ध्वन्तर्भावान् न पृथगुक्तानि ।

रम्यं .....लोके ॥७६॥

विष्णो .....मेतत् ॥ = ०॥

इति श्रीविष्णुमुनोर्धनिकस्य कृतौ दशरूपावलोके रसविचारो नाम चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ।

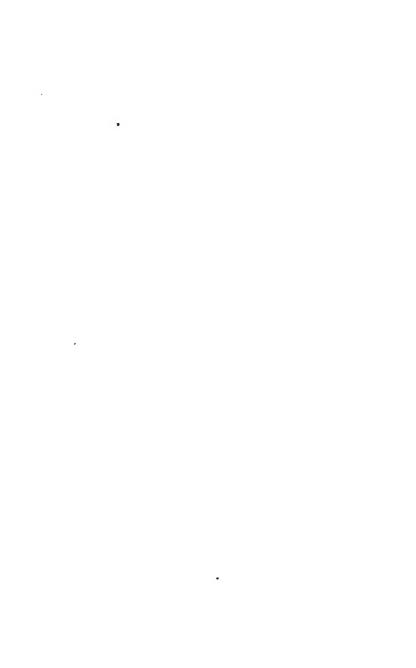



Ca Line

"A book that is shut is but a block

A book that is on.

RCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Pepartment of Archaeology

PFLHI.

Please help us to keep the book clean and moving.